## भा० दि० जैन-संघ-यन्थमाला

इस ग्रन्थमालाका उद्देश्य संस्कृत, प्राकृत आदिमें निबद्ध दि॰ जैनागम, दर्शन साहित्य, पुराण आदिका यथासम्भव हिन्दी-अनुवाद सहित प्रकाशन

> संशोधन में सहायक श्री रतनचन्दजी मुख्तार, सहारनपुर श्री पं० जवाहरलालजी सिद्धान्तशास्त्री, भिण्डर श्री डॉ० सुदर्शनलालजी जैन, वाराणसी ( रीडर, संस्कृत विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय )

> > प्रकाशक भा० दि० जैन संघ ग्रन्थाङ्क १-१६

प्राप्तिस्थान भा० दि० जैन संघ चौरासी, मथुरा

मुद्रक वर्द्धमान मुद्रणालय, जवाहरनगर कालोनी, वाराणसी

### Sri Dig. Jain Sangha Granthamala No 1-16

## KASAYA-PAHUDAM

### XVI CHARITRAMOHA KSHAPANA

#### *By* GUNADHARACHARYÅ

Churni Sutra of Yativrashabhacharya

AND
THE JAYADHAVALA COMMENTARY OF
VIRASENACARYA THERE UPON

EDITED BY

Pandit Phoolchandra Siddhantashastri

EDITOR MAHABAN DHA JOINT EDITOR DHAVALA

Pandit Kailashachandra Siddhantashastri

Nyayatirtha, Siddhantaratna

PUBLISHED BY
THE SECRETARY PUBLICATION DEPARTMENT
THE ALL-INDIA DIGAMBAR JAIN SANGHA
CHAURASI, MATHURA

# Sri Dig. Jain Sangha Granthamala

Foundation year-

Vira Nirayan Samyat 2468

Atm of the Series-

Publication of Digambara jain Siddhanta,
Darshana, Purana, Sahitya and other
works in Prakrit etc., possibly with
Hindi Commentary and
Translation

DIRECTOR
SHRI BHARATAVARSIYA
DIGAMBARA JAIN SANGHA

To be had from-

THE MANAGER SRI DIG, JAIN SANGHA CHAURASI, MATHURA

Printed By Vardhaman Mudranalaya Jawaharnagar, Varanasi-10

800 Copies

Price Rs. Twenty five

#### आभारं

जयधवला ग्रन्थ का सोलहवाँ और अन्तिम भाग जिज्ञासु पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुएं हमें अत्यधिक हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस भाग के साथ ही महामनीषी विद्वान् और जैन संघ के संस्थापक स्वर्गीय पं० राजेन्द्र कुमार जी का सपना पूरा हुआ है। महान विद्वान् स्व० पं० महेन्द्रकुमार जी का तथा स्वर्गीय पं० कैलाशचंद जी सिद्धान्तशास्त्री का भी ग्रन्थ की अभूतपूर्व सफलता हेतु सादर स्मरण करते हैं। ग्रन्थ के इस अन्तिम भाग के पूर्ण होने तक जैनदर्शन के महान् चिन्तक, वयोवृद्ध श्रीमान् पं० फूलचंद जी सिद्धान्तशास्त्री जी के अथक प्रयास के प्रति हम नत हैं। अशक्त अवस्था में भी पं० जी ने जयधवला ग्रन्थ की सफल टीका करके समस्त दि० जैन समाज को उपकृत किया है।

ग्रन्थ-प्रकाशन एवं संघ-संचालन में श्रद्धेय पं० जगन्मोहनलाल जी शास्त्री की छत्र-छाया और मार्गदर्शन भी संघ परिवार को प्रेरणाश्रोत रहा है।

जयधवला प्रकाशन के इस भाग में हम श्रीमान् ब्रह्मचारी श्री हीरालाल खुशालचंद जी दोशी, ग्राम मांडवे (सोलापुर) महाराष्ट्र के प्रति अत्यधिक आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने विरक्त भाव और स्वाध्याय प्रेम से ग्रन्थ-प्रकाशन में तीस हजार रुग्या दान स्वरूप प्रदान करके संघ को अभूतपूर्व सहयोग दिया है।

जयधवला के पूर्व-प्रकाशित भाग जो समाप्त हो गये हैं उनका पुनः प्रकाशन कराया जा रहा है, उसी क्रम में हमें दातार पाठकों का सहयोग मिल रहा है। अतः उन महानुभावों के प्रति भी हम हार्दिक आभारी हैं।

अन्त में भारतवर्षीय दि॰ जैन संघ के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान् सेठ रतनलाल जी गंगवाल के प्रति भी हम कृतज्ञ हैं जिनके सतत् नेतृत्व से संघ परिवार को सदैव प्रेरणा और बल मिलता है। इन प्रकाशनों की सफलता में वर्द्ध मान मुद्रणालय, वाराणसी का भी महत्त्वपूर्ण सहयोग रहा। अन्त में सभी सहयोगियों का सादर आभार मानते हैं।

निनीत
ताराचंद प्रेमी
प्रधान मंत्री
भारतवर्षीय दि॰ जैन संघ चौरासी, मथुरा

## संघ के जयधवला और अन्य प्रकाशनों के लिए प्राप्त सहायता सूची

- ३००००) व्र० श्री हीरालाल खुशालचंद दोशी माँडवे
  - ५०००) श्री सिंघई कन्हैयालाल टोडरमल परमाथिक ट्रस्ट, कटनी
- ५०००) स्व० श्री मिश्रीलाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में
- १०००) सवाई सिंघई कन्हैयालाल रतनचंद जैन शिक्षा ट्रस्ट
- १०००) श्री कंचन वेन छोटेलाल शाह
- १०००) व्र० श्री निर्मल वेन भायाणी
- १०००) श्री मंगल वेन केशवलाल शाह

—धन्यवाद संहित।



व्र॰ श्री हीरालाल खुशालचन्द दोशी

# श्री बालब्रह्मचारी हीरालाल खुशालचन्द्र दोशी

भा० दि० जैन संघ के संस्थापक प्रधानमंत्री स्व० शादूंल पंडित राजेन्द्र कुमार जी द्वारा आरब्ध जयधवला प्रकाशन की पूर्णता (अर्थात् सोलहवें खण्ड में हमारे आर्थिक सहयोगी बालब्रह्मचारी श्री हीरालाल खुशालचन्द्र दोशी का जन्म वारवरी (फलटन) के श्रीमान् सेठ रामचन्द्र रेवाजी दोशी के धार्मिक एवं उदार परिवार में २३-८-१९२८ को सेठ खुशालचन्द्र के पुत्र रूप से हुआ था। यह परिवार दि० जैन मूलसंघी, सरस्वती गच्छी एवं बलात्कार गणी वीसाहूमड़ कुलीन मंत्रेश्वर गोत्री था। फलतः हीरालाल जो को वालहिते ब्रत-शील से चाव था। इनके सहोदर फूलचन्द तथा सहोदराएं सौ० सोनूवाई कान्तिलाल गांघी (लमुडें) तथा सौ० मथुराबाई रतनचन्द दोशी (मांडवी) को भी श्रावक के रत्नत्रय (देवदर्शन, जलगालन तथा निशिभोजनत्याग) माता माणिकवाई के दूध के साथ मिले थे।

तत्कालीन वाणिज्य प्रधान कुलों की परम्परा के अनुसार हीरालाल जी की लीकिक शिक्षा सातवीं कक्षा तक ही हुई थी किन्तु फलटन की पाठशाला की धार्मिक शिक्षा का ओंकार ऐसा हुआ था कि वह कभी समाप्त ही नहीं हुई । स्वाध्याय इनका स्वभाव वन गया। तथा 'णाणं पयासयं' भावना का ही यह सुफल है कि उन्होंने पेज्जदोसपाहुड़ की पूर्णता के लिए सानन्द अर्थभार उठाया है। ज्ञानाराधक एवं निसर्गज विरत हीरालाल जी ने सोलह वर्ष की वयमें ही श्री १०८ नेमिसागर महाराज का समागम प्राप्त होते ही विधिवत् अष्ट मूलगुण ग्रहण किये थे तथा ६ वर्ष वाद (वि० नि० २४७६) धर्मसागर महासागर से दर्शन प्रतिमा की प्रतिज्ञा की थी। पूर्ण वयस्क हो जाने पर पितरों के आग्रह करने पर भी आपने विवाह को टाला और अपने आपको पुंवेदके आक्रमणों से बचा कर चलते रहे। तथा दो वर्ष वाद (वी० नि० २४७८) युगाचार्य श्री १०८ शान्तिसागर महाराज का समागम होते ही गुरू आज्ञा को मानते हुए ५ वर्ष के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। तथा इसकी समाप्ति पर २९ वर्ष की वयमें आजीवन ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण की।

वालब्रह्मचारी जी ने किशोर अवस्था से ही अपने जीवन को तीर्थंबन्दना, सद्गुरू-समागम और अन्तमुं खता की ओर मोड़ दिया था। तीर्थंबंदना के क्रम में १९६५ ई० में माता-पिता के साथ पूरे भारत की तीर्थंयात्रा में तीन मास तक रहे। १६-६-१९६६ को माताजी का स्वर्गवास हो जाने के बाद इन्होंने पैत्रिक तथा स्वोपाजित सम्पत्ति का दान आ० शान्तिसागर जिनवाणी प्रकाशक संस्थान, सन्मतिनिसग होम, बाढ़पीडित सहायक संस्थान (माढ़ा), गोरक्षकमंडल (करमाल), महावीर ज्ञानोपासना समिति (कारंजा) आदि १६ धार्मिक संस्थानों को लगभग आधा लाख रुपया देकर गृहस्थ के आवश्यक दान का उत्तम पालन किया।

इनकी दानधारा का अधिक प्रवाह जिनवाणी-प्रकाशन में ही हुआ। और पिताश्री के चिरवियोग (२४-६-८८) तक इनकी आर्थिक प्रेरणा से वर्तमान मुनिसंघ आहार विचार सम्बन्धी दो हिन्दी पुस्तकों; तथा वालक, वालिका, प्रौढ़ आदि साधर्मी लोगों के आदर्श जीवन निर्माण के लिए त्रिकाल देववंदना, प्रायहिचत्त, व्यन्तराराधाना पसूते नुकसान, माताका पुत्रीको उपदेश पुस्तिकाएँ तथा आसादन, पाण्यामध्ये जीव, भक्ष्याभक्ष्य, आत्मचितन, इष्ट ग्रन्थ आदि के सात चार्ट लिख-लिखाकर प्रकाशित किये हैं। तथा अपने इस जिनवाणी-प्रतिष्ठा के भव्य मन्दिर पर जयधवला के अन्ति १ खण्ड का प्रकाशन कराके मिणमयी उन्नत कलश रखा है।

बालब्रह्मचारी दोशी जो के अध्याह्मिका, रत्नत्रग, दशलक्षणी, आदि समस्त पर्व उपवास पूर्वक जाते हैं। वर्ष में लगभग आधे दिन उपवासी रहने वाले ब्र॰ हीरालाल जी का पूरा समय चिन्तवन—वाचन में जाता है। आगमविषद्ध लिखने-बोलने वालों को अंकुश लगाना आपकी वीतरागकथा होती है। इस स्पष्ट एवं साधार कथनी—लेखनी के कारण कितपय दुष्ट लोगों ने आप पर शारीरिक आधात ही नहीं किये, अपितु मूच्छित हो जाने पर, मृत समझ कर एक बीरे में वाँधकर जंगल में फेंक दिया था। किन्तु 'धर्मो रक्षित रिक्षतः' के अनुसार वर्षा के कारण आपको होश आया। तथा लोगों की परिचर्या से वे स्वस्थ होकर धर्म-समाज सेवा के साथ 'अंते समाहिमरणं' के मार्ग पर अग्रसर हैं। हमें संघ के इन संरक्षक-सदस्य का वहुमान है।

प्रा० लीलावंतीबहिन के सहयोग से

### प्रकाशकीय

"स्व० भाई पं० राजेन्द्रकुमार जी कृष्ण थे मैं (सिद्धान्ताचार्य पं० कैलाशचन्द्र जी) सुदामा या विदुर था। और तुम्हें भी जन्होंने पार्य माना था। यह संयोग है कि हमारा गुरुकुल (स्याद्वाद महा विद्यालय) कार्यक्षेत्र (भा० दिं० जैन संघ) भी एक हैं। और हमारे समान तुम्हें भी जन्मकुल और निजीघर से ये अधिक मान्य हैं। अपने वैध-प्रस्ताव की अवमानना को भूलकर अपने एक संस्था व्रत को निभाओ। तुम्हारी उम्र, समझ और स्वास्थ्य अभी ईसरी रहने लायक नहीं है। मेरी स्मृति गड़वड़ा रही है।" स्या० म० वि० के अधिष्ठाता-कक्ष में एक सन्दर्भ पूछने जाने पर उन्होंने कहा था। अंतिमवार रांची जाने पर अपनी स्मृति, प्रतिभिज्ञाक्षीण स्थिति में "विद्यालय" और 'संघ' के साथ 'सन्देश" का भो नाम लिया था। तथा दुवारा जाने पर हमारे "गुरुकुल को अनिष्ट दो नामों के साथ रक कर 'जयधवला" भी कहा था। 'ताराचन्द्र जी ने अंतिम खंड प्रारंभ करा विदया है' सुनकर वे लेट गये थे। और मैं संप्र० भी अपनी भा० दि० संघसेवा-निवृत्ति की ओट में इस पुण्य-प्रकाशन की पूर्ण की कामना करता था।

प्रसन्नता का विषय है कि संघ के अध्यक्षं (सेठ रतनलाल गंगवाल) तथा प्रधानमंत्री (पं० ताराचन्द्र जी) को सिद्धान्ताचार्य (पं० कैलाशचन्द्र जी) की भावना का स्वयमेव बहुमान है क्योंकि वे संघ की वौद्धिक 'वृत्तियों के अजस्र स्रोत थे। इन्होंने जयधवला की पूर्णा पर उनकी ओर से प्रकाशकीय लिखने को कहा क्योंकि संप्र० इस प्रकाशन के प्रारंभ के पहिले से ही संघ का लघुतम सेवक रहा हूँ। फलतः प्रथमखंड को प्रकाशन के समय आयी एक सैद्धान्तिक उलझन के विषय में, उक्त दोनों युगपुरुषों ने संप्र० के करावास जीवन में भी उससे परामर्श करके उसे मान्यता वी थी।

एकनिष्ठा, वीतराग वाचन-लेखन-कथन की मर्यादा तथा समयबद्धता की प्रतिमूर्ति सिद्धा-न्ताचार्य द्वारा जयधवला-कार्यालय को दिया समय (अपरा० २ वजे से ५ वजे तक ) कुछ समय वाद जिनवाणी-सेवा का समय बनकर नित्यचर्या बन गया था। अपने परम प्रिय विद्यालय तथा संघ से आर्थिक सम्बन्ध छोड़ देने पर भी जनका यह समय भी आचैतन्य अविच्छिन था। वे लिखते—

देवपूजा (मन्दिर-निर्माण एवं मूर्तिप्रतिष्ठा ) की समाज रुचि इतनी ही चुकी है कि अगली पीढ़ी को पूजावती ही नहीं दर्शनविती भी खोजने पड़ेंगे। गुरुपास्ति भी चरम विकास पर है क्यों कि इस समय १९ आचार्य और उनके संघ तथा एकल-विहारी दि० मुिन विद्यमान हैं। यदि कभी है तो शास्त्र-प्रतिष्ठा की, क्यों कि यह शारीरिक होने के साथ-साथ मानसिक भी है। पूज्यवर गुरुवर गणेशवर्णी के समान महावती-गुरुजन भक्तों को स्वाध्याय का नियम दिलाने पर या शास्त्र प्रकाशन पर उतना जोर नहीं देते, जितना प्रचार और प्रदर्शन के निर्माण-प्रकाशनों पर देते हैं। श्रमण-विद्या या जिनवाणी की ज्योति को प्रारम्भ से ही स्वाध्यायी वृतियों और गृहस्थों ने प्रज्वलित रखा है। साक्षरता और विकसित-मध्यमवर्गता जैन समाज की विरासतें हैं। अतएव आज के विविध खर्चों के समान प्रत्येक गृहस्थ को पुस्तक-क्रय करके आजीविका के साथ जीव-उद्धार-कला का भी पालन करना चाहिये।

 समाज अब अपनी दानधारा को जास्त्र-प्रतिष्ठा,प्रसार और प्रदान की ओर मोड़ कर विज्ञान से बढ़ी भौतिकताकी मृगमरीचिका में फंसने से मानवता को वचाने के लिए उसी प्रकार बढ़ेगा जैसे अवतक गजरथ और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा प्रवाहपतित प्रदर्शनों पर करता रहा है। और जीव उद्धार-कला के सरल उपायों से परिपूर्ण जैन-वाङ्मय के सम्पर्क में सुलभ करके संयमवाद की सुखद छाया में आने का अवसर प्रदान करके यथार्थ-प्रभावना का पुष्य लेगा। क्योंकि—

ये यजन्ति श्रुतं भक्त्या ते यजन्तेऽञ्जसा जिनम् । न किञ्चिदन्तरं प्राहु राप्ता हि श्रुत देवयोः॥

३० एफ, है॰ हुं॰ को॰ रांची } २३-९-१९८७ विनीत,

कैलाशचन्द्र शास्त्री

मंत्री—प्रकाशन विभाग

भा० दि० जैन संघ

(साभार डॉ॰ कंछेदीलाल जैन से)

#### जयधवलां-गाथा

वेदों में 'वेद-पूर्व-जन'---

आगम ग्रन्थों का उद्घार एवं प्रकाशन जैन-जागरण की एक ऐसो घटना है जो श्रमण-संस्कृति के इतिहास में स्तूपांक ( लैण्डमाक ) है। क्योंकि विश्व इतिहास तथा संस्कृति के विषेशज्ञों मैक्सम्यूलर, आदि को भारत तथा विश्व इतिहास की दृष्टि से वेद की दुहरी उपयोगिता के ही समान यह भी मान्य होगी। पाश्चात्य विद्वानों शोधकों की इस वोतराग ज्ञान-कथा ने वेद के व्याख्याकारों का अनुगमन किया। तथा भारतीय परिवेश से दूर होते हुए भी प्रामाणिकता के साथ वैदिक माक्षियों के आधार पर इतिहाम तथा संस्कृति का 'ताना-वाना' किया था। ईसा की ९ वीं शती तक अविकसित समाज के; पादचात्य लोगों के लिए, यह कल्पना भी सुकर नहीं थी कि कम से कम १२०० ई० पू॰ फैली; वैदिक संस्कृति से भी पुरानी कोई संस्कृति भारत या किसी भूभाग में रही होगी । पुरावशेपों के वलपर मिश्र की संस्कृति को लगभग ३००० ई० पूर्व मानने को अक्ट्रिंग्ट होने पर भी वे शोधक सोचते थे कि इस ( मिश्रकी ) संस्कृति ने भी पूर्व से कुछ लिया है। किन्तु तब तक भारतमें मिश्रसे पुराने पुरावशेप अप्राप्त थे। अतः वैदिक संस्कृतिको पशुपालक, कर्मकाण्डो तथा स्वर्गकामी आवजकों ( आर्यो ) की समाज-व्यवस्था मानकर भी, वेदों में आये, वेदपूर्व जुनों ( दास, च्रात्य, पणि, आदि ) को कृषि-वाणिज्य प्रधान, अध्यात्मी एवं मोक्षकामी नागरिक जानकर भी वे पुरावशेष, साहित्यादि मय साक्षियों के अभावके कारण; उन्हें वैदिक समाज को ही विक्रसित रूप मानने को विवश थे। जैसा कि प्राच्य विद्वानों ने संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद हूप-से वैदिक साहित्य का विकास-क्रम माना था। किन्तु वैदिक साहित्य के उदार परिशीलन तथा आर्यसमाजी अहिंसापरक व्याख्या ने स्पष्ट कर दिया है कि दास, ब्रात्य या पणि वे जन् थे, जिन्होंने वैदिक जनों का अनुगमन नहीं किया था। तथा जिनकी दिनचर्या, मान्यता भाषा तथा धार्मिक विधियां वैदिक जनों से भिन्न थीं। वे सम्पन्न थे और विल या हिंसामय धर्माचरण को नहीं मानते थे। उनके आराध्य वनवासी 'शिक्नदेव' थे, जो कि 'वातरशन' होते थे। यदि अपने प्रमुख़ों के दासान्तनामों के कारण उन्हें 'दास' कहा गया था तो कृषि-वाणिज्यके कारण वे पणि थे तथा वतों ( नियमों-यमों ) के कारण व्रात्य थे।

### व्रात्य (श्रमण)-विद्या —

वात्यों के शिश्नदेवों (अचेलों दिगंवरों) की साधना से मीह की समाप्ति पर आत्मा का शुद्ध एवं पूर्ण ज्ञानमय रूप 'आगम' था। जिसे साधक विशेषजन (गणधर) ही समझते थे तथा शब्द रूप देते थे, यह ग्रन्थ कहा जाता था। वह वारह अंगों (भागों) में वर्गीकृत किया गया था। तथा इसका पठन-पाठन (वाचन) गुरु-शिष्य रूपसे चलता था अतः इसे 'श्रुत' नाम मिला था। यह कम वात्यों के अंतिम शिश्नदेव महावीर के निर्वाण की छठी-सातवीं शती तक चलता रहा। इसके बाद किल (पंचम) कालके प्रभाव से स्मृति घटती गयी तो बारहवें अंग दृष्टिवाद में प्रधान, संसारके कारण और मोक्षके वाधक मोह-कमं को विवरण को गुणधर भट्टारक ने लिखित गाथा वद्ध किया तथा धरसेनाचार्य के शिष्यों (पुष्पदन्त-भूतविल) ने षट्खंडागम को भो लिपबद्ध किया इस प्रकार आगम को शास्त्ररूप मिला था। और मौर्य कालीन युगमें मगधके द्वादश वर्षीय अकालके कारण शिश्नदेवों में आये सुखशीलता तथा उपाश्रय-निवास के कारण गीतमबुद्ध की मिन्झमा-वृत्ति से

अनुकृत; सचेलता के आने पर बने द्रात्य-सम्प्रदाय में गणधर ग्रथित आगम के आचार, सूत्र, आदि ग्यारह अंगों के वचे-खुचे रूप को देविधिगणी ने वीर निर्वाण की द्रावीं शती में स्मृति रूप से लिपिवद्ध कराया था। अतः शास्त्र रूप में सुरक्षित द्रात्य श्रमण विद्या का यह विशाल लिखित रूप, संभव है कि ऋग्वेदकी हस्तिलिखित प्रति की अपेक्षा, पूर्व नहीं तो सम-या किंचिदुत्तरकालीन सिद्ध हो। किन्तु इसकी भाषा (प्राकृत), संस्कृति तथा अध्यात्म स्पष्ट संकेत करते हैं कि इन्द्र (उग्र), सोम, अश्व तथा वाणों के कारण आव्रजकोंने अहिंसक, संयमी, संपन्न, रथयायी तथा गदा-खड्ग धारी दासों या व्रात्यों पर विजय पाने के बाद उनके समान ग्राम-पल्ली निवास, कृपि तथा संयम को अपनाया था। यज्ञविध सूक्त 'ब्राह्मणों' के बाद वनवासी शिञ्नदेवों को देखकर 'अरण्यक' विधि अपनायी। तथा उनके निकट समागम (उप-निषत्) में आने पर जन्मान्तर मय दर्शन या अध्यात्म का विकास किया था। इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान का यह सुफल था कि पातञ्जलि काल तक शाश्वत विरोधो कहे जाने वाले श्रमण (वात्य) वाह्मणों (वैदिकों) में एक शाश्वत समन्वय हो गया था। जिसे लगभग तीन हजार वर्ष बाद हुए वेदके संस्कृत टीकाकार सोच भी नहीं सकते थे। और चमत्कार युग को चकाचोंध के कारण 'शिश्न एव देवः' तथा 'वैदिक-वृत्ताद्वाह्यः व्रात्येदि' करने को विवश हुए होंगे।

#### श्रमण-जागरण-

उक्त वैदपूर्व श्रमण-विद्या के आधार पर उत्तर कालमें लिखित चूर्णियों, वृत्तियों तथा भाष्यों का स्वाध्याय करने के कारण भारतीय श्रमण (दिगम्बरों) समाजने भी भारत के सांस्कृतिक-जाग्रण (रीनेसां) के लिए लगभग एक शती पहिले (वी० नि० २४२०) कदम बढ़ाया था। तथा र्सवधर्म होने के कारण 'संघे शक्तिः कलीयुगे' को चरितार्थ करते हुए 'महासभा' का सूत्रपात किया था। यह एक ऐसा मंच था जो अपनी पुण्य तथा पितृभूमि में बौद्धिक ( अपेक्षावाद ) तथा शारीरिक (अहिंसा) सह-अस्तित्व की उस धारा को प्रवाहित रखना था, जो आव्रजकों के पूर्ववर्ती वात्यों के युगमें जनतंत्र, जनभाषा तथा जनकल्याण के रूपमें प्रचलित था। किन्तु मुस्लिम-विजय के साथ आयी धार्मिक असिंह ज्णुता का कतिपय श्रमणों में प्रवेश हो चुका था। वे भी धार्मिक विधि-विधान की अपेक्षा अपनी मान्यता की ही आगमपंथ मानने लगे थे। फलतः २८ वर्ष वाद वे लोग इस संघ-टनसे अलग होने को विवश हुए जो श्रमण-विद्याके मूल आधार, क्षेत्र, काल- द्रव्य (व्यक्ति) और भाव (वैचारिकता) की अपेक्षा पुरातन को समझते और पालन करते थे। इस दूसरे श्रमण संघटन ने श्रमण-परिषद् रूपसे अपना कार्यं करते हुए समाज के आधुनिकीकरण को लक्ष्य बनाया था। किन्तु आर्यसमाज ने सनातन वैदिक समाज की रूढियों आदि पर आधात के साथ साथ मूर्ति-पूजा, आदि पर भी प्रहार करके आद्य मूर्तिपूजकों (श्रमणों) को भी घेर लिया था। तथा आस्तिक नास्तिक की संकृचित परिभाषा ( नास्तिको वेद निन्दकः ) पर मुग्ध हो कर श्रमण समाज पर भी आक्षेप करने प्रारम्भ कर दिये थे। परिषदके उत्साही सदस्य सामाजिक-सुधारों में व्यस्त रहने के कारण आक्षेप-समायान की स्थितिमें नहीं थे। तथा स्वयंभू श्रमणविद्या-निष्णात गुरु गोपालदास जी के अस्त के बाद इनके शिष्य घोमान भी मूलज होनेके कारण आधुनिक विधिका शास्त्रार्थ (डिवेट) से संकुचाते थे। और इनके अनुयायी श्रीमान् तो अपनी संस्कृति की उच्चता दर्शाने के लिए कर ही क्या सकते थे।

#### संघोदय--

प्रथम विश्वयुद्धके बादके दशकों ने विश्वके साथ भारत तथा श्रमण-समाजमें ऐसे विचारकों तथा स्वाध्यायियों को दिया था जो सभा संवटनों को चकाचींय से वचते ृहुए वीतराग रूपसे

ज्ञानाराधना करते थे। ऐमे लोगों में पं॰ मंगलसेन वेद-विशारद, अहंदादस, लाला शिव्यामलजी, आदिने पं॰ राजेन्द्रकुमार जी को अपना सुख बनाया। और इन शार्द् ल-पंडित ने भी अपने दादागुरु गोपालदास को याद करके आर्यसमाजियों को चिकत कर दिया। तथा सिद्ध किया कि पत्थरकी मूर्ति ही मूर्ति नहीं है। अपितु वेदमंत्रों के अक्षर भी वैदिक ज्ञान-ध्विन की मूर्तियां हैं। इस प्रथम विजयके वाद केकड़ी, संभल, पानोपत, खतौली, ग्वालियर, मेरठ, झांसी, ज्वालापुर, आदि दर्जनों स्थानों पर सफल शास्त्रार्थों की लड़ी लग गयी। और गुणग्राही समाजने इनको भरपूर सहयोग दिया। अनायास ही १९३१ में 'भा॰ दि॰ जेन शास्त्रार्थं 'संघ' श्रमण संस्कृति के संरक्षक रूपमें सामने आया। प्रतिभा तथा साहसके धनी शार्द् लगंडितजी ने ७ वर्ष तक शास्त्रार्थं का मोर्चा अपने अग्रज साथियों के साथ एकाकी सम्हाला। और आर्यसमाजी अभियान के दण्डनायक ने ही कर्मानन्द रूप में श्रमण-धर्म स्वीकार कर लिया। तथा शास्त्रार्थं की चुनौतियों को आर्य समाजियों ने भी वीतकाल मानकर राष्ट्रीय-महासभा (कांग्रेस) के पूर्वरूप में आकर 'सर्व धर्में समानत्वं' को अपना लिया था।

स्व० शाद्रील पंडितजीने भी श्रमण समाज के स्थितिपालकों तथा सुधारकों का सहयोग प्राप्त होते ही उपदेशक-विद्यालय, साहित्य प्रकाशन, उपसर्ग निवारण, तीर्थ संरक्षण (विजोलिया कैस खेखड़ाकांड तथा सिद्धान्तों की रक्षा पूर्वक रुचि समन्वयी दृष्टिके लिए पत्रिका-पत्र प्रकाशन पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने अपने गुरुओं को सम्मान दिलाया, साथियों को उनकी क्षमता के अनुरूप त्रिविध सहयोग देकर समाजमें प्रतिष्ठित किया तथा अनुजों को खोज-खोज कर देशधर्म की सेवा का वती बना दिया। भा० दि० जैने संघ श्रवण-समाज की कनिष्ट भा० संस्था होने पर भी देखते-देखते प्रधान कार्यालय (संघभवन, चौरासी-मथुरा), (मुखपत्र, जैनदर्शन, जैनसन्देश यदि समस्त विद्वान अदम्य शास्त्रार्थी संस्थापक प्रधानमंत्री जी के 'विरोध-परिहार' का अनुकरण करते हुए 'जैनदर्शन' के द्वारा आगमके नामदर चली आयी प्रवाह-पतित धार्मिक-सामाजिक मान्यताओं की शृद्ध आगमिक व्याख्या करके प्रवचन तथा प्रचार का आदर्श उपस्थित करते थे, तो 'जैनसन्देश' भी सिद्धान्ताचार्य के सम्पादकीयों के कारण समाजका यथार्थ एवं निर्भीक मार्गंदर्शक साप्ताहिक वन गया था । और अनजाने ही संघके युवक विद्वानों (स०/श्री लालवहादुर शास्त्री, वलभद्र न्या०, ती० आदि ) को व्यापक स्तर का सम्पादक बना सका था। अनजाने हो 'सन्देश' ने पाश्चात्य ढंगके उदारशिक्षत व्यक्तियों को 'शंकासमाधान, पत्राचार द्वारा धर्मीशक्षण' आदि स्तम्भों में ला कर जहां अन्य पत्रों को दिशा दो थी, वहीं इन स्वयंवुद्ध स्वाध्यायियों (स्व॰ रतनचन्द्र मुख्तार, श्री नेमिचन्द वकील, आदि ) को ससम्मान सार्धीमयों का सेवा-न्नती बनाया था । इस 'गुणिषुप्रमोदं' का चरम विकास; आजोवन स्वान्तः सुखाय श्रमण-इतिहास एवं. संस्कृति के साधक डा॰ ज्योतिप्रसाद द्वारा सम्पादित 'शोधांक' था। जो बौद्धिक जगत को भी मान्य था और दशकों अजैन शोधकों को जैन विषयोंकी शोध में लगा सका था), तथा दर्जनों तत्वो-पदेशकों और भजनोपदेशकों की जीवित एवं कर्मठ संस्था वन गया था तथा समस्त अधिकारियों. कार्य-कर्ताओं और कर्मचारियों ने 'भारत-सेवक-समाज' के समान नाममात्र का 'योगक्षेम' लेकर आजीवन सेवा वर्ता लिया था। यह संघके संस्थापक प्रधान मंत्रीजी का ही व्यक्तित्व था जिसने पंचकल्याणक रथोत्सव करके सामाजिक उपाधि (श्रीमन्तसेठ) लेने के लिए तत्पर श्रीमान् को सिद्धान्त ग्रन्थ-प्रकाशन की ओर मोह दिया था। तथा उनके गुरु स्व० पं० देवकीनंदनजी तथा प्रशंसक डा॰ हीरालाल तथा जज जमनालाल कलरैया ने इस योजना को सोत्साह कार्यरूप दिलाया था। तथा धीमानों में स्व॰ पं॰ हीरालाल (साढ्मल) ने इस पुण्य प्रकाशन का ओंकार किया था।

तथा स०/श्री पं० फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री एवं वालचन्द्र शास्त्री के पूर्ण सहयोग ने प्रगति दी थो। तथा मध्य में डाँ० आ० ने० उपाध्ये भी डाँ० हीरालाल के परम सहयोगी हो गये थे। संघ का व्यापक रूप—

उक्त प्रकार से साहसिक एवं विवेकी जैन-जागरण के अग्रदूत पंडित जी (रा॰ कु॰) के उपदेशक-विद्यालय के स्नातक स/श्री पं॰ सुरेशचन्द्र जी, इन्द्रचन्द्र जी, लालवहादुर शास्त्री, धर्मचन्द्र, नारायण प्रसादादि तत्त्वोपदेशक तथा मास्टर रामानन्द, भैयालाल भजनसागर, पं॰ विनयकुमार, (जीवन-धनदानी) ताराचन्द्र प्रेमी, सुभाषचन्द्रादि भजनोपदेश समाज पर छा गये थे। पंजाव के स्कूलों की पाठच-पुस्तकों में मुद्रित 'जैनधर्म वौद्धधर्म को शाखा है, हिसार शिक्षा विभाग का 'जैनियों को उच्च जाति में शुमार न करने' का परिपत्र, आदि जैनत्व को अवज्ञाकर प्रवृत्तियाँ भी उनकी दृष्टि से ओझल नहीं रहीं। और इस प्रकार संघ ने भारतीय इतिहास संशोधनादि वौद्धिक कार्यों को अनायास ही किया था। १९३२ में कुड़ची (वेलगांव-मुंवई प्रान्त) में हुए जैनों के दमन और जिनमूर्तिभंजन के विरुद्ध तो संघ ने जिलाधिकारी को ही नहीं अपितु प्रान्तीय सरकार को भी हिला कर न्याय करने के लिए वाध्य किया था। इसी प्रकार मांडवी (सूरत) उदगीर (हैदरावाद), इन्दौर (होल्करराज्य) में दि॰ मुनियों के विहार पर लगे सरकारी आदेशों को धिज्जयाँ ही नहीं उड़वा दी थीं, अपितु 'भगवान वीर का अचेलक धर्म', 'दिगम्बरत्व एवं जैनमुनि' आदि ट्रैक्ट प्रकाशन करा के शिश्तदेवत्व के रहस्य की प्रविष्ठा भी की थी।

प्राग्वैदिक श्रमणिवद्या को पठन-पाठन में लाने के लिए ब्रह्मणत्व के अभेद्य गढ़, तथा प्राच्य-अध्ययन के प्रमुख केन्द्र गवनंमैंट संस्कृत (क्वीनस्) कालेज को पंजाव के संस्कृत शिक्षा विभाग के समान जैनदर्शन-सिद्धान्त के पाठच-क्रम को चलाने के लिए तत्कालोन प्राचार्य डॉ॰ मंगलदेव शास्त्री के सहयोग से सहमत किया था। जैन विद्या तथा विधा की समस्त प्रवृत्तियों पर स्व॰ पं॰ राजेन्द्रकुमार जी अपने परम सहयोगी पुण्य क्लोक वा॰ दिग्विजय सिंह जी, स्व॰ पं॰ कैलाशचन्द्र जी सिद्धान्ताचार्य, चैनसुखदास-न्यायतीर्थ, अजितकुमार शास्त्री तथा अनेक युवक विद्वानों के साथ संघ के उदय (१९३१) के बाद तीन दशकों तक छाये रहे। तथा संघ को परिवार समझ के कुलपित के समान प्रत्येक साधर्मी की उलझन को अपना समझते थे। तथा सहयोगियों (लालवहादुर शास्त्री भजनसागर, पियकजी के अपवर्त्यों के निवारक थे। श्रीमानों के जैन-समाज में धीमान्-नेतृत्व तव उजागर हुआ जब कलकत्ता के वीरशासन जयन्ती महोत्सव में उनकी प्रेरणा से 'दि॰ जैन विद्वत् परिषद्' साकार होकर सैद्धान्तिक विषयों पर अधिकृत वक्ता बनी।

#### जयघवल-

मोक्षमार्गं प्रकाश (खड़ी वोली), जैनधर्म, रामचिरत, वरांगचिरत, ईश्वरमीमांसा, ऋषभदेव, आदि संघ के प्रकाशनों के शिखर पर जयधवला के मिणमयी कलश को रखने के आद्य मंगलाचरण (जयधवलसंपादन) ने ही उक्त भूमिका को वना दिया था। जिसे वे करणानुयोग के सर्वोपिर विद्वान अपने सहाध्यायी पं० फूलचन्द्र जी शास्त्रों की वाणिज्योन्मुखता का निग्रह करके आजीवन जिनवाणी सेवासाधना का सुयोग मिलाकर के कर चुके थे। क्योंकि आधुनिक जैन समाज संघटन के सूत्रधार, परिवार की उदात्त परम्परा के सर्वोपिर निर्वाहक श्रावक-शिरोमणि साहु शान्तिप्रसाद जी ने 'जयधवला' सम्पादन-प्रकाशन को मूर्तिग्रन्थमाला से भी वढ़कर अपना कार्य माना था। तथा एक आकस्मिक-स्थित और आत्मिनह्नवी स्वभाव के कारण आजीवन अपनी जयधवला-प्रकाशन की आद्य-स्रोतता को अप्रकट ही रखा है। 'श्रेयांसि वहु विघ्नानि' के अनुसार प्रथमखंड के बाद द्वि॰

खंड को द्वि॰ विश्वयुद्ध ने विलिम्बत किया था। इसके बाद १९५१ में समाज की अनावश्यक चिन्ता का समाधान करने के लिए मा॰ संस्थापक प्रधानमंत्री जी के अवकाश पर चले जाने पर आयीं स्थितियों का आर्थिक समाधान, दानवीर सेठ भागचन्द्र जी (डोंगरगढ़) तथा उनकी परमसेवाभावी धर्मात्मा पत्नी नर्मदावाई जी ने किया था। सेठ दम्पत्ति में; यदि सेठजी संघ जी सेवाओं और पं॰ जगमोहनलाल जो को आदर्श मानते थे तो सौ॰ सेठानी बाई पं॰ फूलचन्द्र जी के जीवन से प्रभावित होकर उन्हें अपना सहोदर ही मानतो थीं। फलतः इनके सहयोग से तृतीय खंड के १९५५ में प्रकाशित होने पर यह योजना चली थी। तथा अनेक श्रुत भक्तों एवं बालब्रह्मचारो बालचन्द्र होराचन्द्रजी दोशी के स्वयं-दत्त सहयोग से पूर्णापर है। हम इन सबको सादर एवं साभार स्मरण करते हुए जयधवला प्रकाशन की पूर्ण पर मूल-प्रेरक स्व॰ पं॰ राजेन्द्रकुमार जी तथा श्रा॰ शि॰ स्व॰ शान्तिप्रसाद जी का (सचित्र) स्मरण करते हुए उन्हें भी नमन करते हैं।

जो सुअणाण सरोरो जिणवयणाणुगामिनां अग्गो। जइघवल वित्ति कत्ता गुरु वीरसेणो/सेणजिनो चिरं जयदु॥

'सरलागार' बी २७/८७ ए, दुर्गाकुंड मार्ग } वाराणसी–५

खुशालचन्द्र गोरावाला

## जयधवला-प्रकाशन के आत्मिनिह्नवी मूल स्रोत



घोमान्

युगपुरुष शार्द्रलपण्डित स्व० राजेन्द्रकुमारजी जैन



श्रीमान्

श्रावकशिरोमणि स्व॰ साहु शान्तिप्रसादजी जैन

## सिद्धान्तशास्त्री पं. फूळचन्द्रजी

उदय-आध्निक जैन-जागरण के धीमान अग्रदूत गुरुवर गजेशवर्णी महाराज के प्रसाद से पूरा भारत दि॰ जैन पाठशालाओं की दीपमा-लिका से जगमगा उठा था। यह इनका ही प्रभाव था जिससे प्रेरित हो कर बमराना के सेठ बन्घुओं में कनिष्ट स्व॰ सेठ लक्ष्मीचन्द्र जी ने अपनी जमीदारी-जाययाद के चौदह आना की निधि (ट्रब्ट) करके 'महावीर दि॰ जैन पाठशाला' साढमल को स्थापित करके स्थायो भी कर दिया था। तथा स्व॰ पं॰ घनश्याम दास को प्राचार्य पद पर बुला कर इस पाठशाला को मेधावी छात्रों के परम आकर्षण का केन्द्र बना दिया था। इस पाठशाला के आद्य छात्रों में करणानुयोग के मूर्घन्य विद्वान् सिद्धान्तशास्त्री फूलचन्द्र जी भी थे। और अपनी प्रखर वृद्धि तथा तल्लीनता के कारण गुरुओं को विशेष प्रिय हो



गये थे। आपका जन्म झांसी जनपद के सिलावन ग्राम के दृढ़ जैन संस्कारी साव दरयावलाल के तृतीय पुत्र रूप में हुआ था। फलतः परिवार के धर्मंपालन की प्रेरक एवं साधक माता जानकी बाई से शिशु फूलचन्द्र को धर्म प्रेम भरपूर प्राप्त हुआ था।

शिक्षा-कार्य-गांव के मदरसा की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने के पहिले ही इन्हें साढ़मल पाठ शाला भेज दिया गया था । और इनके सातिशय क्षयोमशम के कारण 'स्याद्वाद महा विद्यालय' तथा गुरु गोपालदासजी के 'सिद्धान्त विद्यालय' में गुरुओं एवं उनके प्रथम शिष्यों (स्व॰ पं॰ देवकीनन्दनजी, वंशीधरजी, आदि ) के मुख से धर्मशास्त्र पढ़ने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ था। अपने प्रखर पांडित्य के कारण इन्हें जबलपुर शिक्षा मन्दिर में आमंन्त्रित किया गया था। तथा पं॰ घनश्यामदासजी के खुरई पाठशाला चले जाने पर आपने अपने प्रथम गुरुकुल (महावीर पाठ-शाला. साढमल) का आचार्यत्व स्वीकार करके उसके प्रति कृतज्ञता का प्रदर्शन किया था। इसी प्रकार स्याद्वाद महा विद्यालय-वाराणसी के आदेश की शिरोधार्य करके उसके प्राचार्यत्व को सम्हाला था। और काशी विश्वविद्या० की भारतीय धर्म-शिक्षण योजनान्तर्गत जैनधर्म प्रशिक्षण का कार्य करके कला-विज्ञान-इंजीनियरिंग आदि कक्षाओं के स्नातकों को धार्मिक शिक्षा दी की । वाराणसी से आप बीना पाठशाला में आये। और अपनी करणानुयोग प्रखरता के कारण दक्षिण भारत से बुलाये गये वहां नातेपूत-अमरावती में भी अपने ज्ञान की गंगा बहाते रहे। तथा 'धवल' सिद्धान्त-ग्रन्थों का संपादन आरम्भ होने पर डा॰ एवं पं॰ हरीलाल-द्वय के दांये हाथ बन गये। और अपनी सूक्ष्म पकड़ के कारण समुचित पदपूर्ति को लेकर उठे मतभेद से हट कर वाणिज्य की ओर महे। किन्तू इनकी सुझ-बूझ के पारखी भा॰ दि० जैनसँघ के संस्थापक तथा इनके सहाध्यायी को यह सहन नहीं हुआ। फलतः इनकी क्षमतानुसार जयघवला-सम्पादन इनको ही अग्रसर करके किया

|   |  | **** |  |
|---|--|------|--|
|   |  |      |  |
| , |  |      |  |
|   |  | •    |  |
|   |  |      |  |
|   |  |      |  |
|   |  |      |  |
|   |  |      |  |
|   |  |      |  |
|   |  |      |  |
|   |  |      |  |
|   |  |      |  |

### सिद्धान्ताचार्य पं॰ कैलाश्चनद्रजी

सामन्तशाही रसूक में पले और बढ़े लाला मुसद्दीलालजी (नहटोर जि० बिजनोर) को कार्तिक शु० १२ सं० १९६० (१९०३) में द्वितीय पुत्रका जन्म हुआ था। जिसका नाम कैलाशचन्द्र रखा गया था। माता सौ० विवास नाम केलाशचन्द्र रखा गया था। माता सौ० विवास नाम मान्यताके वातावरण में हुआ था। फलतः हस्तिनापुर, शिखरजी यात्रा प्रसंग से शिशु कैलाश को गुरु गोपालदास तथा ह०-गुरुकुल और स्याद्वाद महा विद्यालय देखने पर उन्होंने भी अपने छोटे बेटे को वहीं पढ़ानेका विचार कर लिया था। क्योंकि उस समय के प्रमुख श्रीमान् देवकुमार रईश लाला जम्बूप्रसाद देवीप्रसाद आदि भी अपने पुत्रों (प्रद्युम्नकुमारजी, बाबू निर्मलकुमार) अनुजों (उमराविसहादि) आदि को धार्मिक शिक्षा के

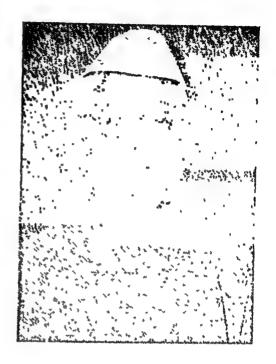

लिए भेजते थे। प्रारम्भिक शिक्षा के बाद बालक कैलाशचन्द्र जी भी रा० व॰ द्वारकाप्रसाद जी को प्रेरणा से १९१४ में वाराणसी आये। तथा अपनी लगन, श्रम और क्षयोपशमके कारण गुरुओं के स्नेहभाजन तथा साथियों के आदरणीय हुए। राष्ट्रिपता महात्मागांधी के विद्यालय में निवास तथा राष्ट्रीय स्वातंत्र्य संग्राम की छावनी 'काशी विद्यापीठ' की पड़ोस के कारण विषय कंठस्थ होने पर भी १९२१ में अंग्रेज शासकीय शिक्षा (परीक्षा) का बहिष्कार करके मुरेना चले गये। क्योंकि उस समय स्याद्वाद महाविद्यालय में मुरेनादि के उच्च कक्षा के छात्र, व्याकरण, न्याय तथा साहित्य की उन्तत शिक्षा के लिए आते थे। और यहां के छात्र गुरु गोपालदासजी से सिद्धान्त शास्त्र पढ़ने वहां जाते थे। इस प्रकार इन्हें आधुनिक पाण्डित्य के आदि गुरुवरों (गणेशवर्णी और गो॰ दा॰) का शिष्यत्व प्राप्त हुआ था।

#### -अघ्यापकत्व--

शिक्षा समाप्त होते ही १९२३ में इनकी नियुक्ति अपने गुरुकुल (स्या॰ म॰ वि॰) के धर्मा-ह्यापक पद पर हो गयी थी किन्तु अस्वास्थ्यके कारण ये अधिक समय तक सेवा न कर सके । १९२७ में धर्माध्यापक का पद रिक्त होनेपर आप को पुनः बुलाया गया । तो अल्पवेतन होने पर भी अपने गुरुकुल-सेवा को धन्य माना । और कुछ वर्ष के बाद आजीवन यहीं रहने का व्रत कर लिया । क्योंकि यहां के पठन-पाठन-प्रवचनने उनकी सहज क्षमताओं (सूक्ष्म विषय ज्ञान, मोहक वक्तता और सरल भाषा ) को जग जाहिर कर दिया था । यह वही दशक था जिसमें इनके अग्रज सहा-ध्यायी पं॰ राजेन्द्र कुमार जी आर्यसमाज के निग्रहार्थ मोर्चा सम्हाल कर शास्त्रार्थ संघ की स्थापना कर चुके थी । और शोधक-लेखक-सभाचतुरों के सहयोग की तलाश में थे ।

#### मणिकांचन योग---

अपनी उदात्त प्रकृति के अनुसार शादूं ल पंडित (रा० कु॰) जी ने गुरुओं के आशिष के साथ सहाध्यायियों को शा॰ संघकी कार्यकारिणी में लिया और पुस्तिका (ट्रैक) लिखने-सम्पादन का दायित्व सिद्धान्ताचार्य पर छोड़ा। जिसे अपनी समयज्ञता और समयवद्धता के बलपर इन्होंने ऐसा सम्हाला की कुछ समय में ही ये मूर्धन्य लेखक-सम्पादक माने जाने लगे थे। तथा जैनदर्शन और जैनसन्देश के द्वारा इन्होंने प्रवाहपतित अन्य जैन पत्रों को भी साप्ताहिकादि के स्तर पर आने की मिशाल पेश की थी। आचार्य जुगलिकशोर मुख्तार तथा पं॰ सुखलाल जी के आदशें से प्रेरित होकर प्राचीन ग्रन्थ सम्पादन के गंभीर कार्य को अपने युवक सहयोगो न्यायाध्यापक स्व० पं॰ महेन्द्रकुमार को साथ लेकर प्रारम्भ किया तो उसमें भी ऐसी सफलता प्राप्त की थी कि धवलादि के प्रकाशक भी इनसे परामर्श करके प्रेस कापी को अतिम रूप देते थे।

### जैन पाण्डित्य की पराकाष्ठा-

सिद्धान्तशास्त्री जी की उक्त परिपक्वता का कारण उनकी 'आतं पाल्यं प्रयत्नतः' प्रकृति थी। दुबारा प्राचार्यं (स्या॰ म॰ वि॰) होने पर वे पाठकत्व में इतने सफल रहे कि इन्हें आधुनिक परमगुरुवर गणेशवर्णी जी 'विद्यालय का प्राण' कहते थे। तथा वास्तव में इनका प्राचार्यंत्व स्या॰ म॰ वि॰ का स्वर्णयुग था। भा॰ दि॰ जैन संघ यदि आर्यं समाजी शास्त्रार्थं युग का समापक तथा प्राच्य पंडिताऊ शोधपरिहारक, आधुनिक प्राचरक विद्वानों का जनक तथा दि॰ समाज का आदर्शं संघटन दायक; शादूंल पंडित (रा॰ कु॰) के कारण था तो सिद्धान्ताचार्यंजी की भी लेखिनी, वक्तृता, एवं शोधके वलपर पत्रकारिता का आदर्शं, शोधकी सर्वागता एवं जिनवाणी के हार्दं की सरल सुबोध एवं सुवाच्य व्याख्या एवं लेखन का मार्गदर्शंक हो सका था। सिद्धान्त शास्त्री जी की इस लोकप्रियता का कारण उनकी तटस्थ एवं जागुरूक दर्शकता थी। वे कहा करते थे कि मैं धार्मिक, सामाजिक प्रवृत्तियों में 'धर्म' तथा 'अध्मं द्रव्यके समान हूँ। मुझे सहयोगी बनने में आनन्द है (जैसा कि उन्होंने संघ, विद्यालय, न्यायकुमुद चन्द्र—जयभव ल प्रकाशनादि में अपने को पीछे अर्थात् भूमिका लेखकादि करके किया था) और कोई शुभ-प्रवृत्ति रुक जाने पर मैं उसे प्रतिष्ठा का केन्द्र भी नहीं बनाता हूँ। वे ख्याति से परे स्पष्ट-ज्ञान रुज, स्वर संतुष्ट, निर्भीक एवं विश्वसनीय सहयोगी थे। उनकी जैनधर्म, आदि दशकों ससार मूल कृतियों, सम्पादनों आदि में 'जैन साहित्य के इतिहास की पूर्वपीठिका' एकाकी ही उनको अगर करने में समर्थ है।

ताराचन्द्र, प्रेमी प्रधानमंत्री

भा० दि० जैन संघ<sup>्रा स</sup>

### आत्मनिवेदन

मुझे अत्यधिक आनन्दका अनुभव हो रहा है कि अध्यात्मपदकी प्रतिष्ठा करनेवाले करणानुयोगमें कपायप्राभृत और जयधवलाका प्रारम्भसे लेकर अन्त तक के परमागम अनुयोग का अनुवाद सिहत सम्पादन करने का अवसर मिला।

सन् १९४१ में श्रीषट्खण्डागम से हटने के वाद मुझे वाराणसी श्री दि॰ जैन संघ मथुराकी ओर से वुलाया गया था। उस समय मान्य स्व॰ पं॰ राजेन्द्र कुमारजी शास्त्री मथुरा संघ की वाग्डोर सम्हाले हुए थे। वुलाने का प्रयोजन कसायप्राभृत-जयधवला के सम्पादन-अनुवाद का था।

प्रारम्भमें यह व्यवस्था की गई कि मैं पूरे समय तक इसका अनुवाद व सम्पादन कहाँ। मेरी सहायता के लिये स्व॰ मान्य पं॰ कैलाशचन्दजी शास्त्री और स्व॰ मान्य पं॰ महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य आधे समय तक रहें।

स्व॰ मान्य पं॰ कैलाशचन्दजी जो मैं अनुवाद करता था उसे देखते थे तथा स्व॰ मान्य पं॰ महेन्द्र कुमारजी टिप्पण का भार सम्हालते थे। प्रथम भाग के मुद्रित होने तक यह क्रम चलता रहा। उसके मुद्रित होनेके बाद न्यायाचार्यजी संस्थासे हट गये। किन्तु स्व॰ मान्य पं॰ कैलाशचन्दजी उससे जुड़े रहे। द्वितीय भागके सम्पादित होकर मुद्रित होने पर कुछ समय बाद वे भी सम्पादत-अनुवाद करने के उत्तरदायित्वसे अलग हो गये। इस विभागके मन्त्री पदको वे सम्हाले रहे। उसके वाद मैं ही इस कामके सम्पादन-अनुवादमें लगा रहा। कुछ समय के बाद मैंने किसी प्रकारकी अङ्चन आनेके कारण संस्था छोड़ दी। फिर भी अनुरोध को ख्याल में रखकर इस काममें लगा रहा। अब कपायप्राभृत-जयधवलाके उत्तरदायित्व से मुझे निवृत्त होनेका समय आगया है। क्योंकि इस महान् ग्रन्थ के सम्पादन-अनुवाद का काम पूरा हो गया है।

मान्य पं॰ कैलाशचन्दजी अन्त तक संस्थामें साहित्य विभागका उत्तरदायित्व सम्हाले रहे। इसलिये प्रत्यक्ष में उनसे बातचीत होती रही। उनकी इच्छा थी कि इसके १६ भागों का संक्षिप्त विवरण लिखकर मुद्रित करा दिया जाय और कषायप्राभृत-जयधवलाके प्रत्येक भाग का शुद्धिपत्र मुद्रित करा दिया जाय।

मुझे, प्रसन्नता है कि प्रत्येक भागका शुद्धिपत्र मुद्रित होनेके लिये वाराणसी भेज दिया गया है और वह छप भी गया है। इसमें स्व॰ पं॰ रतनचन्दजी मुख्तार सहारनपुर और श्री पं॰ जवाहरलालजी सि॰ ज्ञा॰ भिण्डर का सहयोग मिला है। उन दोनों के सहयोगसे यह काम मैं पूरा कर सका हूँ।

स्व॰ पं॰ रतनचन्दजी मुख्तार जिस समय प्रत्येक भाग मुद्रित होता था वे वुलाकर उसका स्वाध्याय करते थे और मुद्रणके समय प्रूफरीडिंग और प्रेसकी असावधानीके कारण जो अनुवाद या मूलमें छूट रह जाती थी उसे वे जैनगजटमें मुद्रित कराते जाते थे। वे उस प्रकार की छूट या अशुद्धिको मेरे पास नहीं भेजते थे। वे अपने जीवन में बहुत बदल गये थे। मुझे उनके और वकील सा॰ नेमिचन्दजी के साथ रहनेवाले पुराने सम्बन्धोंकी इस समय भी याद बनी हुई है। तेरापन्थ शुद्धाम्नायको माननेवाला यह व्यक्ति इतना कैसे वदल गया है ? इसको मुझे रह-रहकर खबर आती है। आज भी मान्य वकील सा॰ जीवित हैं। पर उनसे सम्बन्ध छूट गया है। वे बहुत गम्भीर

मालूम पड़ते हैं, भले ही उनके विचार पहले जैसे न रहे हों। वे अपनेको प्रसिद्धि से दूर रखते हैं, उनके इस गुणका जितना आदर किया जाय वह थोड़ा है। वे इस समय भी स्वाध्यायमें लगे रहते हैं। इसके लिये उन्होंने वकील के पेशे से बहुत पहले मुक्ति ले ली थी। जिस प्रकार स्व॰ मुख्तार सा॰ पट्खण्डागम और कषायप्राभृत के स्वाध्यायी विद्वान थे। उसी प्रकार वे भी इन दोनों महान् ग्रन्थों के स्वाध्यायी विद्वान हैं। वे इस कारण धन्यवादके पात्र तो हैं ही, मैं उनका अभिनन्दन करता हूँ। कषायप्राभृतके १५ अनुयोगद्वार हैं। पर वह १६ भागोंमें पूरा हुआ है। इस समय संघके महामन्त्री श्री मान्य पं॰ ताराचन्द जी प्रेमी हैं। वे सहृदय व्यक्ति हैं। देश-कालके जानकार हैं। उन्हींके संरक्षणमें कषायप्राभृत-जयधवला सम्पादित और अनुवादित होकर पूरा हो रहा है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। संस्थाके सभापित मान्य सेठ रतनलालजी गंगवाल कलकत्ता हैं। वे बुद्धाम्नाय तेरापन्थ के अनन्य नेता हैं। वे इस आम्नायके पुरस्कर्ता हैं। इसलिये वे भी धन्यवाद के पात्र हैं।

मान्य पं॰ जगन्मोहनलालजी शास्त्री इस संस्थाके कर्ता-धर्ता है। उनकी राय सर्वोपरि मानी जाती है। वे स्व॰ मान्य पं॰ कैलाशचन्दजी के अन्यतम मित्र हैं। ऐसा लगता है कि उनके रहने से ही संस्थाका वर्तमान रूप बना हुआ है इसके लिये वे भी धन्यवाद के पात्र हैं।

डा॰ सुदर्शनलालजी जैन रीडर, संस्कृत विभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ने इस भागके प्रूफरीडिंगमें बहुत श्रम किया है। जहाँ कहीं मूल और अनुवादकी प्रेसकापीमें उन्हें अड़चनें आईं तो उन्होंने उन्हें स्वयं संशोधित करके सम्हाल लिया है। हर काम छोड़कर वे इस कार्य में लगे जिससे यह भाग शीघ्र छप सका। इसके लिये वे भी धन्यवादके पात्र हैं।

लगभग दो वर्ष से हम यहाँ दि॰ जैन पुराना मन्दिर में रह रहें हैं। इसके मन्त्री मान्य वाबू सुकमालचन्दजी जैन मेरे हैं। मान्य बाबू हंसाजी मेरठ उनके साथी हैं। वे यहाँ रहकर संस्था को उन्नत करनेमें लगे हुए हैं। दोनों व्यक्ति सम्पन्न घरानेके हैं। उनके कारण यह संस्था निरन्तर प्रगति कर रही हैं। मान्य हंसा बाबूके परिवारके लोग मेरठ में रहते हैं। वे इस संस्थाको सब प्रकार से उन्नत बनानेके लिए यहाँ रह रहे हैं। वे स्वयंका उत्तरदायित्व स्वयं सम्हाले हुए हैं, फिर भी संस्थाके हितमें लगे हुए हैं। पुराने मन्दिरजी को छोड़कर यहाँ उसके परिसरमें जो नन्दीक्वर द्वीपके जिनालयों की रचना हुई है, समोसरण मन्दिरका निर्माण हुआ है वह सब उनके सिक्क्य सहयोग से हुआ है। वे इसे ऐसा बना देना चाहते हैं कि हस्तिनापुर क्षेत्र एक आदर्श संस्था बन जाय। वे होमियोपेंथिके अभ्यस्त डाक्टर हैं। आजू-बाजूके देहाती भाई और संस्थामें रहने वाले भाई-बहिन सदा उनसे लाभान्वित होते रहते हैं। दवा मुफ्त वितरित करनेमें वे स्वयंको गौरवान्वित मानते हैं।

यहाँ कार्यालयका पूरा उत्तरदायित्व स्वतन्त्रता सेनानी बाबू शिखरचन्दजी सम्हाले हुए हैं। वे सहदय व्यक्ति हैं। कभी भी आप उनके पास पहुँचिये वे सेवाकेलिये सदा तैयार मिलेंगे। कार्यालयके लिये जैसा प्रभावक व्यक्ति होना चाहिए, वे हैं।

उनके साथी श्री बाबू सुरेन्द्रकुमारजी बाहर का काम सम्हालते हैं । संस्थाका एक बाग है । उसकी देखरेख उनके जिम्मे है । वे संस्थाके हितमें सावधान हैं ।

भाई दत्ताजी कार्यालयकी लिखा-पढ़ीमें लगे रहते हैं। वे मिलनसार व्यक्ति हैं। प्रधान मेनेजर के काममें हाथ बटाते रहते हैं। इससे हमें यहाँ रहनेमें कोई अड़चन नहीं जातो। हम यहाँ रहें यह क्षेत्र समितिकी इच्छा है। वे सब धन्यवाद के पात्र हैं। मान्य पं॰ बाबूलालजी जैन फागुल्ल महावीर प्रेस के मालिक हैं। मेरे अनुरोधको ख्यालमें रखकर इस भाग को मुद्रित करनेमें उनका वांछनीय सहयोग मिला हुआ है। इसके लिए वे भी धन्यवादके पात्र हैं।

विशेष क्या निवेदन करूँ। इस कामके पूरा करनेमें मुझे ४८ वर्ष लगे हैं। फिर भी मेरे द्वारा यह पूरा हो रहा है इसकी मुझे प्रसन्नता है। यह जीवन इसी प्रकार भगवान महावीर की वाणीके लेखनमें व्यतीत हो यही मेरी अन्तिम इच्छा है।

णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्वसाहूणं।

—फूलचन्द्र शास्त्री

### प्रस्तावना

लोभ संज्वलनकी दूसरो कृष्टिका वेदन करनेवाले जीवके जो प्रथम स्थित एक समय अधिक एक आविलप्रमाण शेष रहती है उस समय संज्वलन लोभकी तीसरी कृष्टि पूरीकी पूरी सूक्ष्म-साम्परायिक कृष्टियोंमें संक्रमित हो जाती है। तात्पयं यह है कि दूसरी कृष्टिक एक समय कम दो आविलप्रमाण नवकवन्ध और उदयाविल में प्रविष्ट हुए प्रदेशपुंजको छोड़कर शेष सब द्रव्य सूक्ष्म-साम्परायिक कृष्टियोंमें संक्रान्त हो जाता है। तब यह क्षपक अन्तिम समयवर्ती वादर-साम्परायिक और मोहनीय कर्मका अन्तिम समयवर्ती वन्धक होता है। उसके वाद यह क्षपक सूक्ष्मसाम्परायिक होकर सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंके असंख्यात बहुभागकी उदीरणा करता है। इसके जो अनुदीणं और उदीर्ण कृष्टियोंका अल्पबहुत्व होता है उसका संक्षिप्त कथन १५वीं पुस्तकमें कर आये हैं। इसके आगे वतलाया है कि जितना सूक्ष्मसाम्परायिकका काल शेष रहता है उतना ही मोहनीय कर्मका स्थितिसत्कर्म शेष रहता है। ऐसी अवस्थामें इस गुणस्थानसम्बन्धी जिन गाथाओंका विशेष खुलासा कर आये हैं उन गाथाओंका उच्चारणापूर्वक प्रत्येक पदका खुलासा करेंगे।

उनमें दसवीं मूलगाथामें बतलाया है कि मोहनीय कर्म के क्रिव्टिरूपमें परिणमा देनेपर किनकिन कर्मों को कितने प्रमाणमें वाँधता है, किन-किन कर्मों को कितने प्रमाणमें वेदता है, किन-किन
कर्मों का संक्रमण करता है और किन-किन कर्मों का असंकामक होता है। इन वातों का खुलासा आगे
पाँच भाष्यगाथाओं द्वारा करते हुए पहली भाष्यगाथामें बतलाया है कि संज्वलन क्रोधको प्रथम
कृष्टिका वेदन करने वाला अन्तिम समयवर्ती जीव मोहनीय कर्मसहित यहाँ वँधने वाले तीनघाति कर्मों का अन्तर्म हूर्त कम दस वर्ष प्रमाण स्थितिवन्ध करता है। इसमें इतनी विशेषता है
कि जिन कर्मों को अपवर्तना होती है उनको देशघाति इपसे ही बाँधता है तथा जिन कर्मों की
अपवर्तना सम्भव नहीं है उन कर्मों को सर्वधाति इपसे बाँधता है। वे कर्म केवलज्ञानावरण और
केवलदर्शनावरण हैं। शेष कर्मों का क्षयोपशम होता है, इसलिए उनकी अपवर्तना होती है। अतः
उनका देशघातिकरण होने से उनका देशघाति इप ही बन्ध होता है। यह प्रथम भाष्यगायाकी
प्ररूपणाका सार है।

दूसरी भाष्यगाथामें बतलाया है कि अन्तिम समयवर्ती बादरसाम्परायिक जीव नामकर्म, गोत्रकर्म और वेदनीयकर्मका स्थितिबन्ध कुछ कम एक वर्षप्रमाण होता है, तीन घातिकर्मीका मृहूर्त-पृथक्तवप्रमाण होता है और मोहनीय कर्मका अन्तर्म हूर्तप्रमाण होता है।

तीसरी भाष्यगाथामें वतलाया है कि अन्तिम समयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक जीव नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मको एक दिनके भीनर बाँघता है अर्थात् आठ मुहूर्तंप्रमाण बन्ध करता है तथा वेदनीय कर्मको वारह मृहूर्तंप्रमाण बाँघता है।

चौथी भाष्यगाथामें वतलाया है कि तीन मूलप्रकृतियोंकी प्ररूपणा करनेके वाद जो मित-ज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरण हैं उनके अनुभागको देशघातिरूपसे वेदन करता है। यहाँ गाथामें जो 'च' शब्द आया है उससे अवधिज्ञानावरण और मनःपर्ययज्ञानावरण तथा चक्षु, अचक्षु और अवधि-दर्शनवरणको ग्रहण करना चाहिये। इनकी क्षयोपश्चमलिव्य सम्भव है इसलिए इनका देशघातिरूपसे वेदन करता है। इसी प्रकार पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके सम्बन्धमें जो भी जानना चाहिये। इनके सिवाय जो अलिव्शरूप कर्म होते हैं, अर्थात् जिन कर्मोका किसी-किसीके क्षयोपश्चम सम्भव नहीं है उन अवधिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण और अवधिदर्शनावरणको सर्वधातिरूपसे वेदन करता है, क्योंकि सब जीवोंमें इन तीन कर्मोका क्षयोपशम सम्भव नहीं है। इसीप्रकार मितज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरणको देशघातीरूपसे और सर्वघातिरूपसे वेदन करता है।

यहाँ शंकाकार कहता है कि अवधिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण और अवधिदर्शनावरण कर्मोका अनुभाग-उदय किन्हीं जीवोंमें देशघाति स्वरूप होता है और अन्य जीवोंमें सर्वधाति स्वरूप होता है और अन्य जीवोंमें सर्वधाति स्वरूप होता है क्योंकि सब जीवोंमें इन तीन प्रकृतियोंकी क्षयोपशमलिब्ध होती है, ऐसा नियम नहीं है। किन्तु मितज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरणका किसीके देशघातिस्वरूप और किसीके सर्वधातिस्वरूप अनुभाग-उदय होना सम्भव है, इसलिये सब क्षपक जीवोंमें उक्त कर्मोंकी क्षयोपशम लिब्ध नियमसे होती है, यह सम्भव नहीं है।

यहाँ इस शंकाका समाधान यह है कि यद्यपि सब जीवोंके क्षयोपशम-लिब्धसामान्य सम्भव है किन्तु क्षयोपशमिवशेषकी अपेक्षा प्रकृत अर्थ बन जाता है। यथा-मितज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरण इन दोनों प्रकृतियोंके असंख्यात लोकप्रमाण उत्तरोत्तर प्रकृतियां हैं, क्योंकि पर्याय श्रुतज्ञानसे लेकर सर्वोत्कृष्ट श्रुतज्ञानपर्यन्त श्रुतज्ञानके भेदोंके उतने ही आवरण कर्म हैं। मितज्ञानके इतने ही आवरण-विकल्प बन जाते हैं, क्योंकि मितज्ञानपूर्वंक श्रुतज्ञान होता है, इसलिये जितने भेद श्रुतज्ञानके हैं उतने ही भेद मितज्ञानके बन जाते हैं। इस प्रकार श्रुतज्ञानावरणके जितने भेद हैं उतने ही मितज्ञानावरणके भी बन जाते हैं। इस कथनमें कोई वाधा नहीं आती। ऐसा होने पर सर्वोत्कृष्ट क्षयोपश्रमपरिणत चौदह पूर्वधर और सर्वोत्कृष्ट कोष्ठबुद्धि आदि मितज्ञानिवशेषसे सम्पन्न क्षपक-श्रेणिपर आरूढ़ जीव होता है उसके दोनों कर्मोका देशघातिस्वरूप ही अनुभागोदय होता है।

किन्तु विकल श्रुतधर और विकल मितज्ञानी क्षपकश्रेणिपर आरोहण करता है उस क्षपकके सर्वधातिस्वरूप अनुभागोदय जानना चाहिये क्योंकि उसके अधस्तन आवरणोंका देशघातिस्वरूप अनुभागोदय होने पर भी उपरिम आवरणोंका सर्वधातिस्वरूप अनुभागोदय सम्भव है।

विकलश्रुतधारी क्षपकश्रेणिपर आरोहण नहीं कर सकता ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि दस और नौ पूर्वधारि जीव भी क्षपक श्रेणिपर आरोहण करते हैं ऐसा आचार्योका उपदेश पाया जाता है।

इसी प्रकार अवधिज्ञानावरण आदि शेष प्रकृतियोंके विषयमें भी समझ लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अवधिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण और अवधिदर्शनावरणकी उत्तरोत्तर प्रकृतियोंकी विवक्षाके विना भी देशघाति और सर्वधाति अनुभागका उदय सम्भव है ऐसा यहाँ जानना चाहिये, क्योंकि सब जीवोंमें इन प्रंकृतियोंके क्षयोपशमका नियम नहीं देखा जाता।

पांचवीं भाष्यगाथामें बतलाया है कि यशःकीर्ति और उच्चगात्रका यह क्षपक प्रतिसमग अनन्त गुणवृद्धिरूपसे वेदन करता है अन्तराय कमंको यह क्षपक प्रतिसमय अनन्तगुणहानिरूपसे वेदन करता है तथा शेप कर्मों को छह वृद्धि और छह हानिमें से कोई एक वृद्धि और कोई एक हानिरूपसे तथा अवस्थितरूपसे वेदन करता है।

ग्यारहवीं मूल गाथामें बतलाया है कि मोहंनीय कर्मके स्थितिघात आदि कितने-कितने कियाभेद होते हैं ? यह कथन अकृष्टिस्वरूप संज्वलनकर्मोंके कृष्टिस्वरूप किये जाने पर विवक्षित है । तथा शेष कर्मों के स्थितिघात आदि रूप कितने-कितने क्रियाभेद होते हैं ।

यहाँ प्रसंगवरा इस प्ररूपणाको १ स्थितिघात, २ स्थितिसत्कर्म, ३ उदय, ४ उदीरणा, ५ स्थितिकाण्डक, ६ अनुभागघात, ७ स्थितिसत्कर्म, ८ अनुभागसत्कर्म, ९ वन्ध और १० वन्ध्परिहानि इन दस कियाभेदोंद्वारा किया गया है।

- स्थितिघात—यह पहला क्रियाभेद है । इसमें स्थितिकाण्डक घातका काल अन्तमुं हुर्त विविक्षत है !
- २. स्थितिसत्कर्म—यह दूसरा क्रियाभेद है। इसके द्वारा स्थितिसत्कर्मके प्रमाणका अवधारण किया गया है।
- ३. उदय —यह तीसरा क्रियाभेद है! इसके द्वारा कृष्टियोंका उदय प्रत्येक समयमें अनन्तगुणा-होन होकर प्रवृत्त होता है यह वतलाया गया है।
- ४. उदीरणा—यह चौथा क्रियाभेद है। इसद्वारा प्रयोगसे अपकर्षित होनेवाले स्थित और अनुभागकी प्ररूपणा की गई है।
- ५. स्थितिकाण्डक—यह पाँचवां वीचारस्थान है। इसके द्वारा स्थितिकाण्डकके प्रमाणका अवधाररण किया गया है।
- ६. अनुभागघात—यह छठा क्रियाभेद है। इसके द्वारा स्थितिघातका जो काल है वही इसका विविक्षत है यह बतलाया गया है।
- ७. स्थितिसत्कर्म-यह सातवाँ क्रियाभेद है। इसके द्वारा कृष्टिवेदकके सब सन्धियोंमें घात करनेसे शेष रहे स्थितिसत्कर्मके प्रमाणका निर्देश किया गया है।
- ८. अनुभागसत्कर्म-यह आठवाँ क्रियाभेद है। इसके द्वारा चार संज्वलनोंके अनुभाग सत्कर्मका विचार किया गया है।
- ९. बन्ध—यह नोवाँ कियाभेद है। इसके द्वारा कृष्टिवेदकके सब सिन्धयों में स्थितिबन्ध और अनुभागवन्धके प्रमाणका निश्चय किया गया है।
- १०. बन्धपरिहानि—यह दसवाँ क्रियाभेद है। इसके द्वारा स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धकी परिहानिका विचार किया गया है।

इस प्रकार इन दस कियाभेदोंद्वारा मोहनीय कर्मकी विवक्षित प्ररूपणा प्रतिबद्ध है। शेष कर्मोकी प्ररूपणा इसी विधिसे जान लेनी चाहिये।

आगे क्षपणासम्बन्धी चार मूल गाथाओं और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली भाष्यगाथाओं की प्ररूपणा की गई है। यह क्षपक कृष्टियों का क्या वेदन करता हुआ या क्या संक्रमण करता हुआ या क्या दोनों करता हुआ क्षय करता है ? अथवा क्या आनुपूर्वीसे क्षय करता है या आनुपूर्वीके विना क्षय करता है ?

इस मूल गाथाकी एक भाष्यगाथा है। उसमें बतलाया गया है कि क्रोध संज्वलनकी प्रथम, द्वितीय और तीसरी संग्रहकृष्टिको कोध संज्वलनकी प्रथम संग्रहकृष्टिको वेदन करता हुआ और पर प्रकृतिरूपसे संक्रमण करता हुआ क्षय करता है। यह तो सामान्य नियम है। विशेष बात यह है कि संज्वलन क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिको वेदन नहीं करता हुआ भी पर-प्रकृतिरूपसे संक्रमण करता हुआ भी कितने ही काल तक क्षय करता है। खुलासा इस प्रकार है कि वेदक कालके समाप्त हो जानेपर जो दो समय कम दो आविलिप्रमाण नवकबन्ध निषेक हैं उनका वेदन न करते हुए संक्रमण-द्वारा ही क्षय करता है। यह प्रथम संग्रहकृष्टिको क्षपणाकी विधि है। इसी प्रकार ग्यारह संग्रह-कृष्टियों तक इस विधिको जान लेना चाहिये।

लोभसंज्वलनकी जो बारहवीं संग्रहकृष्टि है उसका अपने रूपसे विनाश नहीं होता। अब उसका क्षय किस प्रकार होता है यह बतलाते हुए लिखा है कि 'चरिमं वेदेमाणो' ऐसा कहने पर उससे अन्तिम बादर साम्परायिक कृष्टिको ग्रहण न कर जो सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि है उसका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि वह अन्तिम है। इसिलये वेदन करते हुआ ही उसका क्ष्म्य करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। वेदन करते हुए ही उसका क्ष्म्य क्यों होता है? इसके दो कारण हैं— प्रथम तो दसवें गुणस्थानमें संज्वलनका बन्ध नहीं होता। दूसरा उसका प्रतिग्रहान्तरका अभाव कारण है।

क्षपणासम्बन्धी दूसरी मूल गाथामें बतलाया है कि जिस संग्रह कृष्टिका संक्रमण करते हुए क्षय करता है उसका नियमसे अबन्धक रहता है। इसी बातको उसकी भाष्यगाथाद्वारा और विशेष-रूपसे बतलाया गया है। साथ ही सूक्ष्म साम्परायिक संग्रह कृष्टिका नियमसे अबन्धक होता है यह भी बतलाया गया है।

क्षपणासम्बन्धो तीसरी मूल गाथा आशंकापरक गाथा है। इसमें जिन आशंकाओं को व्यक्त किया गया है उनका दस भाष्यगाथाओं द्वारा समाधान किया गया है। उनमें पहली आशंका यह है कि जिस-जिस संग्रह कृष्टिका क्षय करता है उस उस संग्रहकृष्टिको किस-किस प्रकारके स्थित और अनुभागों में उदीरित करता है? दूसरी आशंका यह है कि विवक्षित कृष्टिको अन्य कृष्टिमें संक्रमण करता हुआ किस-किस प्रकारके स्थिति और अनुभागोंसे युक्त कृष्टिमें संक्रमण करता है? तीसरा प्रक्त है कि विवक्षित समयमें जिस स्थिति और अनुभागोंसे युक्त कृष्टियों उदीरणा और संक्रमण आदि करता है अथवा अन्य कृष्टियोंमें करता है? ये तीन प्रक्त है। इनका उक्त भाष्यगाथाओंद्वारा समाधान किया गया है।

जैसा कि हम पहले निर्देश कर आये हैं कि इन प्रश्नोंका समाधान दस भाष्यगाथाओं के माध्यमसे किया गया है। उनमें से पहली भाष्यगाथा का पूर्वार्ध भी पृच्छासूत्र है, निर्देशसूत्र नहीं। उत्तराधं में बतलाया है कि विविक्षित संग्रह कृष्टिके अनुभागसम्बन्धो सभी भेदों में संक्रम होता है। परन्तु उदय और उदीरणा मध्यम कृष्टिछपसे ही होतो है। पूर्वार्धका खुलासा चूणिसूत्रों में किया गया है। उनमें बतलाया है कि इस क्षपक स्थितबन्ध चार मास प्रमाण ही होता है, क्यों कि प्रथम समयवर्ती जो कृष्टिवेदक है उसके स्थितिसक में आठ वर्ष प्रमाण होता है, परन्तु उस समय इतना स्थितबन्ध सम्भव नहीं है, क्यों कि वह उस समय संज्वलनका चार मास प्रमाण ही होता है। स्थित संक्रम उदयाविलको छोड़कर शेष सब स्थितियों में होता है। उदीरणा भी उदयाविलको छोड़कर सब स्थितियों में प्रवृत्त होती है।

दूसरी भाष्यगाथामें बतलाया है कि यह गाथा भी पृच्छासूत्र है; इसलिये इसद्वारा पहलो भाष्यगाथामें कहे गये अर्थंका ही विशेष खुलासा किया गया है।

तीसरी भाष्यगाथामें वतलाया है कि स्थित और अनुभागसम्बन्धी जिन कर्मप्रदेशों का पहले समय में अपकर्षण करता है उनका दूसरे समयमें सदृश और असदृशरूपसे उदीरणाद्वारा प्रवेशक होता है। सदृशका अर्थ है कि जो एक कृष्टिरूपसे परिणमन कर उदयमें आते हैं वे सदृश-संज्ञावाले कहलाते हैं और असदृश का अर्थ है कि जो स्थित और अनुभागसम्बन्धी कर्मप्रदेश अनन्त कृष्टिरूपसे परिणमन कर उदयमें आते हैं तो उनकी असदृश संज्ञा है। किन्तु यहाँ पर अनन्तकृष्टिरूपसे परिणमन कर उदयमें आते हैं ऐसा अर्थ यहाँ किया गया जानना चाहिए।

चौथी भाष्यगाथा भी पृच्छासूत्र है। उसमें उत्कर्षणविषयक पृच्छा की गई है। किन्तु इसका यहाँ प्रयोग नहीं है; क्योंकि कृष्टिकारक जीवके संज्वलन कषायका उत्कर्षण नहीं होता, ऐसा नियम है।

पाँचवीं भाष्यगाथामें बन्घ, संक्रम और उदयविषयक अल्पबहुत्वको बतलाते हुए कहा गया है कि संक्रामण प्रस्थापकके इन विषयोंका जैसा अल्पबहुत्व वहाँ कह आये हैं वैसा यहाँ जानना चाहिये।

छठी भाष्यगाथामें बतलाया है कि जो कर्मपुंज प्रयोगवश उदीरणाद्वारा उदयमें प्रविष्ट होता है उससे स्थितिका क्षय होकर उदयमें प्रविष्ट होनेवाला कर्मपुंज नियमसे असंख्यातगुणा होता है।

सातवीं भाष्यगाथामें बतलाया है कि प्रयोगवश जो प्रदेशपुंज उदयावलिमें प्रविष्ट होता है वह प्रदेशपुंज उदयसमयसे लेकर उदयावलिके अन्तिम समय तक नियमसे असंख्यातगुणा होता है।

आठवीं भाष्यगाथामें बतलाया है कि यह क्षपक जिन अनन्त कृष्टियों की उदीरणा करता है उनमें अनुदीर्यमान एक-एक संक्रमण करती है। तथा पहले जो कृष्टियाँ स्थितिक्षयसे उदया-विलमें प्रविष्ट होकर उदयको नहीं प्राप्त हुईं हैं वे अनन्त कृष्टियाँ एक-एक करके स्थितिक्षयसे वेद्यमान मध्यम कृष्टिक्ष होकर परिणमन करती हैं।

नौवीं भाष्यगाथामें बतलाया है कि जितनी भी अनुभाग कृष्टियाँ नियमसे प्रयोगवश उदीरित होती हैं उनरूप होकर पहले उदयाविलमें प्रविष्ट हुईं अनुभाग कृष्टियाँ परिणमती हैं।

दसवीं भाष्यगाथामें वतलाया है कि एक समय कम अन्तिम आविलकी उत्कृष्ट और जघन्य असंख्यातवें भागप्रमाण जो अनुभाग कृष्टियाँ हैं वे सब असंख्यात बहुभागप्रमाण मध्यम कृष्टियों के रूपसे नियमसे परिणम जाती हैं।

आगे क्षपणासम्बन्धी चौथी मूल गाथामें वतलाया है कि विवक्षित संग्रह कृष्टि का वेदन करनेके बाद अन्य संग्रहकृष्टिका अपकर्षण करके वेदन करता हुआ यह क्षपक उस पूर्वमें वेदित संग्रहकृष्टिके शेष रहे भागको वेदन करता हुआ क्षय करता है या अन्य प्रकृतिरूप संक्रमण करके क्षय करता है; क्या है ?

आगे उसका खुलासा करनेके लिये दो भाष्यगाथाएं आई हैं। उनमेंसे पहली भाष्यगाथामें बतलाया है कि पिछली संग्रह कृष्टिके वेदन करनेके बाद जो भाग शेष बचता है उसे अन्य संग्रह कृष्टिमें नियमसे प्रयोगद्वारा संक्रमण करता है। परन्तु पिछली संग्रहकृष्टिका कितना भाग शेष बचता है इसकी प्ररूपणा करते हुए बतलाया है कि पिछली संग्रह कृष्टिका दो समय कम दो आवलि-प्रमाण नवकवन्धरूप द्रव्य शेष बचता है और उच्छिष्टावलिप्रमाण द्रव्य शेष बचता है। इस सब द्रव्यका अन्य संग्रहकृष्टि में नियमसे प्रयोगद्वारा संक्रमण करके क्षय करता है। यहाँ इतना और विशेष जानना चाहिये कि नवकवन्धरूप सत्कर्मको अधःप्रवृत्त संक्रमके द्वारा संक्रमित करके क्षय करता है और उच्छिष्टावलिप्रमाणद्रव्यको स्तिबुक संक्रमकेद्वारा उदयमें प्रवेशित करके क्षय करता है।

आगे दूसरी भाष्यगाथामें बतलाया है कि पूर्वमें वेदी गई संग्रहकृष्टिक और इस समय वेदी जानेवाली संग्रहकृष्टिके सन्धिस्थानमें प्रथम संग्रहकृष्टि को एक समय कम एक आविल उदयाविलमें प्रविष्ठ होती है तथा जिस संग्रहकृष्टिका अपकर्षण करके इस समय वेदन करता है उसकी पूरी आविल उदयाविलमें प्रविष्ट होती है। इस प्रकार दो आविलयाँ संक्रममें पाई जाती हैं। यह सन्धिस्थानकी वात है। इसे छोड़कर शेष कालमें देखा जाय तो एक उदयाविल होती है क्योंकि उच्छिष्टाविलके गला देनेपर वहाँ और दूसरा प्रकार सम्भव नहीं है।

यह प्ररूपणा क्रोध संज्वलनके साथ पुरुष वेदसे जो जीव क्षपकश्रेणि पर चढ़ता है उसको ध्यानमें रखकर की है। आगे मान संज्वलनके साथ पुरुषवेद से क्षपकश्रेणि पर चढ़े हुए जीवकी अपेक्षा कथन करने पर जब तक अन्तरकरण नहीं किया तब तक तो कोई विशेषता नहीं है। उक्त दोनों जीवों की अपेक्षा कथन एक समान है।

अन्तरकरण करनेके बाद कोध की प्रथम स्थिति न करके मान संज्वलन की प्रथम स्थिति करता है। वह कोध की प्रथम स्थिति कोधके क्षपणाकालके बराबर होती है। कोधसे चढ़ा हुआ जीव जहाँ अश्वकणंकरण करता है, उस स्थानमें जाकर मानसे चढ़ा हुआ जीव कोधकी क्षपणा करता है। कोधसे क्षपक श्रेणिपर चढ़ा हुआ जीव उस कालमें अश्वकणंकरण करता है। कोधसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ा हुआ जीव उस कालमें अश्वकणंकरण करता है। कोधसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ाहुआ जीव जिस कालमें अश्वकणंकरण करता है। कोधसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ाहुआ जीव जिस कालमें मानसे चढ़ा हुआ जीव कृष्टिकरण करता है। क्रीधसे चढ़ा हुआ जीव जिस कालमें मानकी क्षपणा करता है उस कालमें मानसे चढ़ा हुआ जीव मानकी क्षपणा करता है। इसके आगे क्रीध और मानसे श्रेणिपर चढ़े हुए दोनों जीवोंकी विधि समान है।

मान संज्वलनकी प्रथम स्थिति का हम पूर्वमें उल्लेख कर आए हैं। माया संज्वलनसे क्षपक श्रेणिपर चढ़े हुए जीवकी प्रथम स्थितिमें, कोधसंज्वलनसे चढ़ा हुआ जीव जिस कालमें अश्वकर्ण-करण करता है वह काल भी सम्मिलित हो जाता है। इसी प्रकार लोभ संज्वलनकी अपेक्षा विचार कर लेना चाहिथे, क्योंकि लोभसंज्वलनकी प्रथम स्थिति लोभ संज्वलनकी प्रथम स्थिति माया संज्वलनसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुये जीवकी अपेक्षा बड़ी होती है।

स्त्रीवेदसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए जीवकी अपेक्षा जो भेद है उसका विवेचन मूलमें किया ही है, इसिलए वहाँ से जान लेना चाहिए। इतना अवस्य है कि जो स्त्रीवेदसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ता है उसके नपुंसकवेदका क्षय होकर स्त्रीवेदका क्षय होता है। साथ ही इतनी और विशेषता है कि पुरुषवेदके क्षय करनेमें जितना काल लगता है उतना हो काल स्त्रीवेदसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए जीव को स्त्रीवेदके क्षय करनेमें लगता है। यह जीव अपगतवेदी होनेके बाद हो सात नोकषायोंका क्षय करता है। यहाँ इस विशेषताको ध्यानमें रखकर शेष कथनको जान लेना चाहिये।

नपुंसकवेद से क्षपकश्रीणपर चढ़े हुए जीव की अपेक्षा विचार करने पर स्त्रीवेदसे चढ़े हुए जीवकी जीवकी जितनी प्रथम स्थिति होती है उतनी बड़ो नपुंसकवेदसे क्षपकश्रीणपर चढ़े हुए जीवकी प्रथम स्थिति होती है। यह अन्तर करनेके दूसरे समयमें नपुंसकवेदका क्षय करनेके लिये आरम्भ करता है। उसके बाद स्त्रीवेदके क्षय करनेकेलिये आरम्भ करते हुए नपुंसकवेदका क्षय करता है। इसके बाद दोनों हो कमें स्त्रीवेद और नपुंसकवेद एक साथ क्षयको प्राप्त होते हैं। उसके बाद सात नोकषायोंका क्षय करता है।

यहाँ यह शंका की गई है कि नाना जीवोंकी अपेक्षा तीनों ही कालोंमें जो परिणाम जिस जीवकें जिस कालमें होते हैं वहीं परिणाम दूसरे जीवोंके भी उस कालमें होते हैं फिर यह फरक क्यों होता है ? इसका समाधान यह है कि वेदों और कषायोंकी अपेक्षा करण परिणामोंमें भेद न होने पर भी यह भेद बन जाता है क्योंकि कारणभेदसे कार्यमें भेद देखा जाता है।

जब यह जीव सूक्ष्म साम्परायको प्राप्त होकर उसके अन्तिम समयमें स्थित होता है उस समय नाम और गोत्रकर्मका बन्ध आठ मुहूर्त प्रमाण होता है, वेदनीय कर्मका बन्ध बारह मुहूर्त प्रमाण होता है, तीन घाति कर्मीका बन्ध अन्तमुंहूर्त प्रमाण होता है तथा मोहनीय कर्मका बन्ध नीवें गुणस्थानमें समाप्त होकर यहाँ चारों प्रकारके सत्कर्मका भी अभाव हो जाता है। उसके वाद यह जीव अनन्तर समयमें क्षीणकषाय होकर क्षीणकषायके एक समय अधिक एक आविलकाल शेष रहने तक तीन घातिकमोंकी उदीरणा करता है। उसके बाद उदय होकर क्षीण-कषायके अन्तिम समय तक इन कर्मोका उदय रहता है। तेरहवें गुणस्थानके प्रथम समयमें इन कर्मी-का अभाव होनेसे यह जीव 'सर्वंज्ञ' पदको प्राप्त कर लेता है। बारहवें गुणस्थानमें यह जीव वीतराग तो हो ही गया था। इस प्रकार वीतराग सर्वंज्ञ होकर जिस विधिसे अपने कर्मों का क्षय किया उस विधिका उपदेश देता हुआ विहार करता है। यहाँ पूरे विषयको स्पष्ट करनेके लिये दो मूल गाथाएँ आई हैं।

एक उद्धृत गाथामें बतलाया है कि तीर्थंकरका विहार लोकको सुखका निमित्त तो है, पर उनका वह कार्य पुण्य फलवाला नहीं है और न ही उनका दान-पूजाका आरम्भ करनेवाला वचन भी कर्मों से लिप्त करनेवाला है।

उनके जो सातावेदनीयका बन्ध होता है वह योगके कारण ही होता है। वीतराग होनेके कारण वह स्थिति-अनुभागका बन्ध करनेवाला नहीं होता। फिर भी उस कमंको जो सातावेदनीय कहा गया है वह बाह्य अनुकूलतामें निमित्त होनेके कारण ही कहा गया है।

वे १८ दोषोंसे रहित होते हैं और सदा हो एक समयकी स्थितिवाले सातावेदनीयका उदय वना रहनेसे असातावेदनीयका उदय भी सातारूप परिणम जाता है, इसिलये उनके क्षुधा, पिरासा आदि १८ दोष नहीं होते । दूसरे असातावेदनीयका ८वें आदि गुणस्थानोंमें उत्तरोत्तर हजारों स्थिति काण्डकघान ओर अनुभागकाण्डकघान हो जानेसे उनके असातावेदनीयका अव्यका उदयही होता है जो प्रतिसमय सातारूप परिणम जाता है। यहाँ कमसे किस कर्मकी कैसे क्षपणा होती है यह क्षपणाधिकार में बतलाया गया है। इस प्रकार कथन करनेके बाद कषायप्राभृतकी प्ररूपणा समाप्त की गई है, वयोंकि चारित्रमोहनीयकी क्षपणा यहाँ समाप्त होती है।

उसके बाद पिक्चमस्कन्ध नामक अर्थाधिकारको प्रारम्भ करते हुए वतलाया है कि समस्त श्रुतस्कन्यके चूलिकारूपसे यह अर्थाधिकार अवस्थित है। उसका विचार करते हुए वतलाया है कि सबके अन्तमें होनेवाले स्कन्धको पिक्चमस्कन्ध कहते हैं, क्योंकि घातिकमों को क्षय करके इस अर्थाधिकारका वर्णन किया जाता है, इसिलये इसे पिक्चमस्कन्ध कहा गया है। इसमें अधातिकमों को क्षय करने की कैसी विधि होती है इसका विवेचन किया है।

अथवा चार घातिकर्मीके क्षय करनेके बाद केवलीके तैजस और कार्मणनोकर्मके साथ जो अन्तिम औदारिकशरीर नोकर्मस्कन्ध पाया जाता है उसे पश्चिमस्कन्ध कहते हैं, क्योंकि यह नो-कर्मशरीर सबसे अन्तिम है।

अथवा अयोगकेवलीके अन्तिम कर्मस्कन्धके, 'साथ अन्तिम औदारिक शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाला जो जीव प्रदेशस्कन्ध है वह भी पश्चिमस्कन्ध है, क्योंकि उसके होनेपर केविलसमुद्धात की प्ररूपणा यहाँ पाई जाती है।

यहाँ यह पृच्छा की जाती है कि इस पिश्चमस्कन्ध अधिकारको महाकर्मप्रकृतिप्राभृतमें किया गया है उसकी कषायप्राभृतमें प्ररूपणा क्यों की जा रही है ?

यह एक पृच्छा है उसका समाधान करते हुए बतलाया है कि दोनों स्थानों पर उसकी प्ररूपणा करनेमें कोई वाधा नहीं आती इसलिये आचार्य महाराज कहते हैं कि हमने जो यह कहा है कि पश्चिमस्कन्ध अर्थाधिकार पूरे श्रुतस्कन्धसे सम्बन्ध रखता है वह ठोक हो कहा है। इसलिये प्रकृत विपयसे सम्बन्ध रखनेवाले विषयकी यहाँ प्ररूपणाकी जाती है—

आयुके अन्तर्मृहूर्त शेष रहने पर आविजतकरण करता है। केविलसमुद्धातके सन्मुख होनेका नाम ही आविजितकरण है। इसका फल अधाितकर्मीकी स्थितिको एकसमान करना है।

इसी समय नामकर्म, गोत्रकर्म और वेदनीयकर्मके प्रदेशिपण्डका क्रमसे अपकर्षण कर यह जीव सयोगकेवलीके शेप बचे काल और अयोगीकेवलीके कालसे कुछ अधिक कालके बराबर गुणश्रेणिशीर्षके प्राप्त होने तक जाता है। परन्तु वह गुणश्रेणिशीर्ष स्वस्थान सयोगकेवलीकेद्वारा अनन्तर अधस्तन समयमें विद्यमान रहते हुए निक्षिप्त किये गए गुणश्रेणिआयामसे संख्यातगुणहीन स्थान जाकर अवस्थित है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। इतना अवश्य है कि प्रदेशपुंजकी अपेक्षा उससे यह असंख्यातगुण प्रदेशिवन्याससे अवस्थित रहता है। इसका ज्ञान ग्यारह गुणश्रेणिके निरूपण करनेवाले गाथासूत्रसे जाना जाता है। उस गुणश्रेणिशीपंसे उपित्म अनन्तर स्थितिमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुंजको निक्षिप्त करता है। उसके बाद ऊपर सवंत्र विशेषहीन प्रदेशपुंजको ही निक्षिप्त करता है। उसके बाद ऊपर सवंत्र विशेषहीन प्रदेशपुंजको ही निक्षिप्त करता है। इस प्रकार आवर्जितकरणके कालके भोतर सवंत्र गुणश्रेणिनिक्षेप जानना चाहिये। इतना अवश्य है कि यह अवस्थित आयामवाला होता है। स्वस्थान केवलीके यह आवर्जितकरणके अभिमुख हुए केवलीके वे अन्तरंग परिणामिवशेष अन्तम् हूर्तंप्रमाण आयुकर्मकी अपेक्षासहित होते हैं, इसलिये यहाँ पर गुणश्रेणिनिक्षेपके विसदृश होनेमें कोई बाधा नहीं आती।

इस प्रकार आवर्जित करणके कालके समाप्त होनेपर अनन्तर समयमें केवलिसमुद्धात करता है। उसमें जीवके प्रदेश फैलते हैं। उसका फल अघाति कर्मीकी स्थितिको समान करना है।

इस समुद्धातमें लोकपूरण करनेमें चार समय लगते हैं और चार समय जीवप्रदेशोंके शरीर-प्रमाण होनेमें लगते हैं। प्रथम चार समय तक इस जीवके अप्रशस्त कर्मप्रदेशोंके अनुभागकी अनुसमय अपवर्तना और एक समयवाला स्थितिकाण्डकघात होता है। यहाँ जो कार्यविशेष होता है वह आगमसे जान लेना चाहिये।

इतना विशेप है कि लोकपूरण समुद्धातके वाद स्थितिकाण्डकका और अनुभागकाण्डकका उत्कीरणकाल अन्तर्मु हूर्तप्रमाण होता है। इसके वाद योगनिरोध करता है। पहले वादर काययोगहारा वादर मनोयोग, वचनयोग, उच्छ्वास-निश्वास और काययोगका निरोध करके इसी विधिसे
सूक्ष्म काययोगद्वारा सूक्ष्म मनोयोग, वचनयोग, उच्छ्वास-निश्वास और काययोगका निरोध करता
हुआ इन करणोंको करता है। प्रथम समयमें पूर्व स्पर्धकोंके नीचे अपूर्व स्पर्धकोंको करता है।
उस कालमें जीवप्रदेशोंका भी अपकर्षण करता है। इसके बाद अन्तर्मु हूर्त काल तक कृष्टियोंको
करता है। उनको करनेका काल अन्तर्मु हूर्त प्रमाण है। उस कालमें जीवप्रदेशोंका भी अपकर्षण
करता जाता है। उसके बाद पूर्वस्पर्धकों और अपूर्वस्पर्धकोंका नाशकर अन्तर्मु हूर्तकाल तक
कृष्टिगत योगवाला होता है। उस कालमें सूक्ष्मिक्या-अप्रतिपाती व्यानका अधिकारी होता है।
उसके बाद योगका निरोध करके अन्तर्मु हूर्तकाल तक शैलेश पदको प्राप्त करता है। तेरहवें गुणस्थान तक शुक्ल लेश्याका व्यवहार होता है। चौदहवें गुणस्थानमें लेश्याका व्यवहार समाप्त हो
जाता है। इसके समुच्छिन्तिक्या अनिवृत्तिरूप चौथा शुक्लध्यान होता है। यहाँ व्यानके व्यवहार
करनेका कारण कर्मोंका क्षय करना है। इस पदके पूरे होने पर यह जीव सब कर्मोंसे मुक्त होकर
एक समयमें सिद्ध पदका अधिकारी होता है। इस प्रकार कर्मोंके क्षय करनेकी विधि समाप्त
होती है।

# विषयसूची

| प्रथम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिका पतन होनेपर दिखाई देनेवाले प्रदेशपु जका    | ı           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| प्ररूपणाभेद किस प्रकार है, इसका कथन                                          | १-          |
| गुणश्रेणिके साथ एक गोपुच्छा श्रेणिके साधनके लिये अल्पबहस्वका कथन             | Ţ           |
| संज्वलनलोभकी दूसरी कृष्टिका तीसरी कृष्टिमें कब तक संक्रमण होता है इसका कथन   | . 1         |
| संज्वलनलोभको तीसरी कृष्टि सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिमें कब संक्रमित होती है इस |             |
| वातका कथन                                                                    | •           |
| तदनन्तर सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंकी किस क्रमसे उदीरणा होती है इसका निर्देश |             |
| अन्तिम स्थितिकाण्डकके पतनके समय गुणिश्रेणिके पतनका क्रमनिर्देश               | 9-80        |
| २०७ संख्याक गायाका विषयविवेचन                                                | 81          |
| २०७ संख्याक मूलगायाकी प्रथम भाष्यगायाका विवेचन                               | १५          |
| २०९ संख्याक दूसरी भाष्यगायाका विषयविवेचन                                     | 8           |
| २१० संख्याक तीसरी भाष्यगायाका विषयविवेचन                                     | ' 30        |
| २११ संख्याक चौथी भाष्यगाथा का विषयिववेचन                                     | 23          |
| २१२ संख्याक पाँचवीं भाष्यगाथाका विषयविवेचन                                   | 29          |
| २१३ संख्याक मूलगायाका विषयविवेचन                                             | 34          |
| क्षपणासम्बन्धी प्रथम २१४ संख्याक मूलगाथाका विवेचन                            | 88          |
| <b>उसकी २१५ संख्याक एक भाष्यगायाका विवेचन</b>                                | 44          |
| क्षपणासम्बन्धी २१६ संख्याक दूसरी मूलगायाका विवेचन                            | ५०          |
| उसको २१७ संस्थाक एक माध्यगाथाका विवेचन                                       | . 48        |
| क्षपणासम्बन्धी २१८ संख्याक मूलगाधाका विषयविवेचन                              | . ५३        |
| उक्त मूलगाथाकी १० भाष्यगाथाओं में २१९ संख्याक प्रथम भाष्यगाथाका विषयविवेचन   | · . 44      |
| २२० संख्याक दूसरी भाष्यगायाका विषयविवेचन                                     | ६१          |
| २२१ संख्याक तोसरी भाष्यगाथाका विषयविवेचन                                     | 68          |
| २२२ संख्याक चौथी भाष्यगाथाका विषयविवेचन                                      | \$6         |
| २२३ संख्याक पाँचवीं भाष्यगाथाका विषयविवेचन                                   | ७१          |
| २२४ संख्याक छठी भाष्यगायाका विषयविवेचन                                       | . <i>'8</i> |
| २२५ संख्याक सातवीं भाष्यगाथाका विषयविवेचन                                    | ७९          |
| २२६ संख्याक सातवीं भाष्यगायाका विषयविवेचन                                    | 63          |
| २२७ संख्याक नोवीं भाष्यगायाका विषयविवेचन                                     | 60          |
| २२८ संख्याक दसवीं भाष्यगाथा का विषयविवेचन                                    | 69          |
| २२९ संख्याक क्षपणासम्बन्धी चौथी मूलगाया का विषयविवेचन                        | <b>९</b> २  |
| ं उक्त मूलगाया की २३० संख्याक प्रथम भाष्यगाया का विषयविवेचन                  | 16.         |
| २३१ संख्याक द्वितीय भाष्यगायाका विषयविवेचन                                   | 9.5         |
|                                                                              | 40\$        |
| माया और पुरुववेदसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए जीवका कथन निर्देश                  | . १७५       |

| लोभ और पुरुषवेदसे क्षपकश्रीणपर चढ़ हुए जावका कथनानदश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४०८                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| स्त्रीवेदसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए जीवका कथननिर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ११२                                                                  |
| नपू सकवेदकी पहले होती है इसका निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ११३                                                                  |
| अपगतवेदी जीव पुरुषवेद और छह नोकषायका क्षय करता है इसका निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ११४                                                                  |
| नपु सक्तवेदसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए जीवका कथननिर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ११५                                                                  |
| नपुंसकवेदका क्षय करनेपर सात कर्मीका क्षय करता है इसका निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 286                                                                  |
| अनन्तर क्षीणकषायी होकर स्थिति-अनुभागका बन्ध नहीं करता इसका निदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .११९                                                                 |
| वर्गणा खंडके अनुसार ईर्षापथकम्के लक्षण करनेका कथननिर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १२१                                                                  |
| पहले गुणस्थानोंकी अपेक्षा इसके गुणश्रेणिनिर्जरा असंख्यातगुणी होनेके कारणका निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १२१                                                                  |
| घातिकर्मीकी क्षपणा सम्यक्त्वके समान होनेका निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १२२                                                                  |
| इसके घातिकर्मोंकी उदीरणा कबतक होती है इसका निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १२३                                                                  |
| इसके शुक्लध्यानके प्रथम दो भेद कम से होते हैं इसका निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२३                                                                  |
| यह जीव द्विचरम समयमें निद्रा और प्रचलाका नाश करता है इसका निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १२४                                                                  |
| उसके बाद अन्तिम समयमें तीन घातिकमींका नाश करनेका निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १२५                                                                  |
| क्षीणमोह से सम्बन्ध रखनेवाली २३२ संख्याक गाथाका निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १२६                                                                  |
| संग्रहणी मूलगाथा २३३ का कथननिर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 376                                                                  |
| उसके बाद यह जीव सयोगकेवली हो जाता है इसका निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.5                                                                  |
| आगे केवलज्ञानादिके स्वरूपका विस्तारसे कथन करनेका निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १३१                                                                  |
| क्षपणाधिकार चूलिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |
| हम अवस्तिमवासी विकार कर से अन्यस्थान के कार्य के अन्यस्थान के कर के अन्यस्थान के अन्यस्थान के अन्यस्थान के अन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | }.,                                                                  |
| इस अनुयोगद्वारमें जिस कम से अनन्तानुबन्धी आदि कर्मोंका क्षय होता है इसका निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३९                                                                  |
| इस अनुयोगद्वारमें जिस कम से अनन्तानुबन्धी आदि कर्मोंका क्षय होता है इसका निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३९<br>१४१                                                           |
| इस अनुयोगद्वारमें जिस कम से अनन्तानुबन्धी आदि कर्मीका क्षय होता है इसका निर्देश<br>मोहनीयकर्मकी आनुपूर्वीसे प्रक्रियाका निर्देश<br>जीवके संक्रम किस विधिसे किसमें होता है इसका निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १३९<br>१४१<br>१४१                                                    |
| इस अनुयोगद्वारमें जिस कम से अनन्तानुबन्धी आदि कर्मीका क्षय होता है इसका निर्देश<br>मोहनीयकर्मकी आनुपूर्वीसे प्रक्रियाका निर्देश<br>जीवके संक्रम किस विधिसे किसमें होता है इसका निर्देश<br>अनुभागमें गुणश्रेणि किस विधि से होती है इसका निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३९<br>१४१<br>१४१<br>१४२                                             |
| इस अनुयोगद्वारमें जिस कम से अनन्तानुबन्धी आदि कर्मीका क्षय होता है इसका निर्देश<br>मोहनीयकर्मकी आनुपूर्वीसे प्रक्रियाका निर्देश<br>जीवके संक्रम किस विधिसे किसमें होता है इसका निर्देश<br>अनुभागमें गुणश्रेणि किस विधि से होती है इसका निर्देश<br>प्रदेशपु जकी अपेक्षा गुणश्रेणी किस विधिसे होती है इसका निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३९<br>१४१<br>,१४१<br>१४२<br>१४२                                     |
| इस अनुयोगद्वारमें जिस कम से अनन्तानुबन्धी आदि कर्मीका क्षय होता है इसका निर्देश<br>मोहनीयकर्मकी आनुपूर्वीसे प्रक्रियाका निर्देश<br>जीवके संक्रम किस विधिसे किसमें होता है इसका निर्देश<br>अनुभागमें गुणश्रेणि किस विधि से होती है इसका निर्देश<br>प्रदेशपु जकी अपेक्षा गुणश्रेणी किस विधिसे होती है इसका निर्देश<br>इसके बन्ध और उदयके विषयमें बन्धका निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १३९<br>१४१<br>१४१<br>१४२                                             |
| इस अनुयोगद्वारमें जिस कम से अनन्तानुबन्धी आदि कर्मीका क्षय होता है इसका निर्देश<br>मोहनीयकर्मकी आनुपूर्वीसे प्रक्रियाका निर्देश<br>जीवके संक्रम किस विधिसे किसमें होता है इसका निर्देश<br>अनुभागमें गुणश्रेणि किस विधि से होती है इसका निर्देश<br>प्रदेशपु जकी अपेक्षा गुणश्रेणी किस विधिसे होती है इसका निर्देश<br>इसके बन्ध और उदयके विषयमें बन्धका निर्देश<br>बादरसाम्परायिक जीवके अन्तिम समयमें कितनी स्थितिके साथ कीन कमें बंधता है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १३९<br>१४१<br>१४१<br>१४२<br>१४२<br>१४२                               |
| इस अनुयोगद्वारमें जिस कम से अनन्तानुबन्धी आदि कर्मोंका क्षय होता है इसका निर्देश<br>मोहनीयकर्मकी आनुपूर्वीसे प्रक्रियाका निर्देश<br>जीवके संक्रम किस विधिसे किसमें होता है इसका निर्देश<br>अनुभागमें गुणश्रेणि किस विधि से होती है इसका निर्देश<br>प्रदेशपु जकी अपेक्षा गुणश्रेणी किस विधिसे होती है इसका निर्देश<br>इसके बन्ध और उदयके विषयमें बन्धका निर्देश<br>बादरसाम्परायिक जीवके अन्तिम समयमें कितनी स्थितिके साथ कीन कर्म बंधता है<br>इसका निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १३९<br>१४१<br>१४१<br>१४२<br>१४२<br>१४२                               |
| इस अनुयोगद्वारमें जिस कम से अनन्तानुबन्धी आदि कर्मीका क्षय होता है इसका निर्देश<br>मोहनीयकर्मकी आनुपूर्वीसे प्रक्रियाका निर्देश<br>जीवके संक्रम किस विधिसे किसमें होता है इसका निर्देश<br>अनुभागमें गुणश्रेणि किस विधि से होती है इसका निर्देश<br>प्रदेशपु जकी अपेक्षा गुणश्रेणी किस विधिसे होती है इसका निर्देश<br>इसके बन्ध और उदयके विषयमें बन्धका निर्देश<br>बादरसाम्परायिक जीवके अन्तिम समयमें कितनी स्थितिके साथ कीन कम बंधता है<br>इसका निर्देश<br>कृष्टियोंके विषयमें विशेष निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १३९<br>१४१<br>१४१<br>१४२<br>१४२<br>१४२                               |
| इस अनुयोगद्वारमें जिस कम से अनन्तानुबन्धी आदि कर्मोंका क्षय होता है इसका निर्देश<br>मोहनीयकर्मकी आनुपूर्वीसे प्रक्रियाका निर्देश<br>जीवके संक्रम किस विधिसे किसमें होता है इसका निर्देश<br>अनुभागमें गुणश्रेणि किस विधि से होती है इसका निर्देश<br>प्रदेशपु जकी अपेक्षा गुणश्रेणी किस विधिसे होती है इसका निर्देश<br>इसके बन्ध और उदयके विषयमें बन्धका निर्देश<br>बादरसाम्परायिक जीवके अन्तिम समयमें कितनी स्थितिके साथ कीन कम बंधता है<br>इसका निर्देश<br>कृष्टियोंके विषयमें विशेष निर्देश<br>तीन घातिकर्मोंका उदय कब तक होता है इसका निर्देश करनेवालो गाथाके साथ कषाय-                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १३९<br>१४१<br>१४१<br>१४२<br>१४२<br>१४३<br>१४३                        |
| इस अनुयोगद्वारमें जिस कम से अनन्तानुबन्धी आदि कर्मोंका क्षय होता है इसका निर्देश<br>मोहनीयकर्मकी आनुपूर्वीसे प्रक्रियाका निर्देश<br>जीवके संक्रम किस विधिसे किसमें होता है इसका निर्देश<br>अनुभागमें गुणश्रेणि किस विधि से होती है इसका निर्देश<br>प्रदेशपु जकी अपेक्षा गुणश्रेणी किस विधिसे होती है इसका निर्देश<br>इसके बन्ध और उदयके विषयमें बन्धका निर्देश<br>बादरसाम्परायिक जीवके अन्तिम समयमें कितनी स्थितिके साथ कौन कर्म बंधता है<br>इसका निर्देश<br>कृष्टियोंके विषयमें विशेष निर्देश<br>तीन घातिकर्मोंका उदय कब तक होता है इसका निर्देश करनेवालो गाथाके साथ कषाय-<br>प्राभृतकी समाप्तिका निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                | १३९<br>१४१<br>१४१<br>१४२<br>१४२<br>१४२                               |
| इस अनुयोगद्वारमें जिस कम से अनन्तानुबन्धी आदि कर्मोंका क्षय होता है इसका निर्देश<br>मोहनीयकर्मकी आनुपूर्वीसे प्रक्रियाका निर्देश<br>जीवके संक्रम किस विधिसे किसमें होता है इसका निर्देश<br>अनुभागमें गुणश्रेणि किस विधि से होती है इसका निर्देश<br>प्रदेशपु जकी अपेक्षा गुणश्रेणी किस विधिसे होती है इसका निर्देश<br>इसके बन्ध और उदयके विषयमें बन्धका निर्देश<br>बादरसाम्परायिक जीवके अन्तिम समयमें कितनी स्थितिके साथ कौन कर्म बंधता है<br>इसका निर्देश<br>कृष्टियोंके विषयमें विशेष निर्देश<br>तीन घातिकर्मोंका उदय कब तक होता है इसका निर्देश करनेवाली गाथाके साथ कषाय-<br>प्राभृतकी समाप्तिका निर्देश<br>आचार्य परम्पराका निर्देश करनेके साथ गाथासुत्रोंका पूरी तरह छद्मस्थ विवेचन नहीं                                                                                                                                                                              | १३९<br>१४१<br>१४२<br>१४२<br>१४३<br>१४३<br>१४४                        |
| इस अनुयोगद्वारमें जिस कम से अनन्तानुबन्धी आदि कर्मोंका क्षय होता है इसका निर्देश<br>मोहनीयकर्मकी आनुपूर्वीसे प्रक्रियाका निर्देश<br>जीवके संक्रम किस विधिसे किसमें होता है इसका निर्देश<br>अनुभागमें गुणश्रेणि किस विधि से होती है इसका निर्देश<br>प्रदेशपु जिसी अपेक्षा गुणश्रेणी किस विधिसे होती है इसका निर्देश<br>इसके बन्ध और उदयके विषयमें बन्धका निर्देश<br>बादरसाम्परायिक जीवके अन्तिम समयमें कितनी स्थितिके साथ कौन कर्म बंधता है<br>इसका निर्देश<br>कृष्टियोंके विषयमें विशेष निर्देश<br>तीन घातिकर्मीका उदय कब तक होता है इसका निर्देश करनेवालो गाथाके साथ कषाय-<br>प्राभृतको समाप्तिका निर्देश<br>आचार्य परम्पराका निर्देश करनेके साथ गाथासुत्रोंका पूरी तरह छद्मस्थ विवेचन नहीं<br>कर सकता यह बतलाते हुए लघुताका प्रकाश करनेवाले वचन                                                                                                                         | १३९<br>१४१<br>१४१<br>१४२<br>१४२<br>१४३<br>१४३                        |
| इस अनुयोगद्वारमें जिस कम से अनन्तानुबन्धी आदि कर्मोंका क्षय होता है इसका निर्देश<br>मोहनीयकर्मकी आनुपूर्वीसे प्रक्रियाका निर्देश<br>जीवके संक्रम किस विधिसे किसमें होता है इसका निर्देश<br>अनुभागमें गुणश्रेणि किस विधि से होती है इसका निर्देश<br>प्रदेशपु जकी अपेक्षा गुणश्रेणी किस विधिसे होती है इसका निर्देश<br>इसके बन्ध और उदयके विषयमें बन्धका निर्देश<br>बादरसाम्परायिक जीवके अन्तिम समयमें कितनी स्थितिके साथ कौन कर्म बंधता है<br>इसका निर्देश<br>कृष्टियोंके विषयमें विशेष निर्देश<br>तीन घातिकर्मोंका उदय कब तक होता है इसका निर्देश करनेवाली गाथाके साथ कषाय-<br>प्राभृतकी समाप्तिका निर्देश<br>आचार्य परम्पराका निर्देश करनेके साथ गाथासुत्रोंका पूरी तरह छद्मस्थ विवेचन नहीं<br>कर सकता यह बतलाते हुए लघुताका प्रकाश करनेवाले वचन<br>पिष्ठमखंध-अत्थाहियार                                                                                                 | १३९<br>१४१<br>१४२<br>१४२<br>१४३<br>१४३<br>१४४                        |
| इस अनुयोगद्वारमें जिस कम से अनन्तानुबन्धी आदि कर्मोंका क्षय होता है इसका निर्देश<br>मोहनीयकर्मकी आनुपूर्वीसे प्रक्रियाका निर्देश<br>जीवके संक्रम किस विधिसे किसमें होता है इसका निर्देश<br>अनुभागमें गुणश्रेणि किस विधि से होती है इसका निर्देश<br>प्रदेशपुंजकी अपेक्षा गुणश्रेणी किस विधिसे होती है इसका निर्देश<br>इसके बन्ध और उदयके विषयमें बन्धका निर्देश<br>बादरसाम्परायिक जीवके अन्तिम समयमें कितनी स्थितिके साथ कौन कर्म बंधता है<br>इसका निर्देश<br>कृष्टियोंके विषयमें विशेष निर्देश<br>तीन घातिकर्मोंका उदय कब तक होता है इसका निर्देश करनेवालो गाथाके साथ कषाय-<br>प्राभृतकी समाप्तिका निर्देश<br>आचार्य परम्पराका निर्देश करनेके साथ गाथासुत्रोंका पूरी तरह छद्यस्थ विवेचन नहीं<br>कर सकता यह बतलाते हुए लघुताका प्रकाश करनेवाले वचन<br>पिच्छमखंध-अत्थाहियार                                                                                                 | १३९<br>१४१<br>१४२<br>१४२<br>१४३<br>१४४<br>१४४                        |
| इस अनुयोगद्वारमें जिस कम से अनन्तानुबन्धी आदि कमोंका क्षय होता है इसका निर्देश<br>मोहनीयकर्मकी आनुपूर्वीसे प्रक्रियाका निर्देश<br>जीवके संक्रम किस विधिसे किसमें होता है इसका निर्देश<br>अनुभागमें गुणश्रेणि किस विधि से होती है इसका निर्देश<br>प्रदेशपु जकी अपेक्षा गुणश्रेणी किस विधिसे होती है इसका निर्देश<br>इसके बन्ध और उदयके विषयमें बन्धका निर्देश<br>बादरसाम्पराधिक जीवके अन्तिम समयमें कितनी स्थितिके साथ कौन कर्म बंधता है<br>इसका निर्देश<br>कृष्टियोंके विषयमें विशेष निर्देश<br>तीन घातिकर्मोंका उदय कब तक होता है इसका निर्देश करनेवाली गाथाके साथ कषाय-<br>प्राभृतकी समान्तिका निर्देश<br>आचार्य परम्पराका निर्देश करनेके साथ गाथासुश्रोंका पूरी तरह छद्यस्थ विवेचन नहीं<br>कर सकता यह बतलाते हुए लघुताका प्रकाश करनेवाले वचन<br>पिछमसंध्य-अत्थाहियार<br>आचार्य भट्टारक वीरसेनकी महत्ता बतलानेवाला एक श्लोक<br>पाँच परमेष्ठियोंकी उपासना करनेका निर्देश | १ ३ ९<br>१ ४ १<br>१ ४ २<br>१ ४ ३<br>१ ४ ४<br>१ ४ ४<br>१ ४ ५<br>१ ४ ६ |
| इस अनुयोगद्वारमें जिस कम से अनन्तानुबन्धी आदि कर्मोंका क्षय होता है इसका निर्देश<br>मोहनीयकर्मकी आनुपूर्वीसे प्रक्रियाका निर्देश<br>जीवके संक्रम किस विधिसे किसमें होता है इसका निर्देश<br>अनुभागमें गुणश्रेणि किस विधि से होती है इसका निर्देश<br>प्रदेशपुंजकी अपेक्षा गुणश्रेणी किस विधिसे होती है इसका निर्देश<br>इसके बन्ध और उदयके विषयमें बन्धका निर्देश<br>बादरसाम्परायिक जीवके अन्तिम समयमें कितनी स्थितिके साथ कौन कर्म बंधता है<br>इसका निर्देश<br>कृष्टियोंके विषयमें विशेष निर्देश<br>तीन घातिकर्मोंका उदय कब तक होता है इसका निर्देश करनेवालो गाथाके साथ कषाय-<br>प्राभृतकी समाप्तिका निर्देश<br>आचार्य परम्पराका निर्देश करनेके साथ गाथासुत्रोंका पूरी तरह छद्यस्थ विवेचन नहीं<br>कर सकता यह बतलाते हुए लघुताका प्रकाश करनेवाले वचन<br>पिच्छमखंध-अत्थाहियार                                                                                                 | १३९<br>१४१<br>१४२<br>१४२<br>१४३<br>१४४<br>१४४                        |

| कपायप्राभृतमें पश्चिमस्कन्धके कथनका प्रयोजन                                   | १४८              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| अन्तम् हूर्तं आयुक्ते शेष रहनेपर आविजतकरण करनेका निर्देश                      | १४९              |  |  |  |  |
| उस समय नाम, गोत्र और वेदनीयके प्रदेशप् जके अपकर्षकी विधिका निर्देश आदि कथन    |                  |  |  |  |  |
| समुद्धातके कमके साथ उसमें होनेवाले कार्योंका निर्देश                          | १५१              |  |  |  |  |
| लोकपूरण समुद्धातके समय योगकी एक वर्गणा होकर समयोग होता है इसका निर्देश        | १५७              |  |  |  |  |
| उस समय चार अघाति कर्मोकी स्थिति कितनी होती है इसका निर्देश                    | १५७-५८           |  |  |  |  |
| उस समय अप्रशस्त कर्मोंके अनुभागकी अनुसमय अपवर्तना होनेका नियम                 | 1840             |  |  |  |  |
| स्थितकाण्डकका नियम                                                            | १५९              |  |  |  |  |
| उतरनेवालेके चार समय किस विधिसे लगते हैं इसका निर्देश                          | १६०              |  |  |  |  |
| लोकपूरण समुद्धातके वाद स्थितिकाण्डक और अनुभागकाण्डकका नियम                    | १६१              |  |  |  |  |
| तीनों योगोंके निरोध करनेकी विधिका निर्देश                                     | १६२              |  |  |  |  |
| सूक्ष्मकाययोगीके अपूर्वस्पर्धंक करनेकी विधिका निर्देश                         | १६६              |  |  |  |  |
| कितने काल तक अपूर्व स्पर्धक करता है इसका निर्देश                              | १६८              |  |  |  |  |
| उसके बाद योगकी कृष्टिकरण विधिका निर्देश                                       | १७१              |  |  |  |  |
| यह करते हुए जीवप्रदेशोंका क्या होता है इसका निर्देश                           |                  |  |  |  |  |
| योगका निरोध होनेपर आयुक्तमंके समान शेष कर्म हो जाते हैं इसका निर्देश          | १८२              |  |  |  |  |
| तदनन्तर अयोगकेवली हो जाता है इसका निर्देश                                     | १८२              |  |  |  |  |
| अयोगकेवलोके ध्यानका निर्देश                                                   | १८४              |  |  |  |  |
| केवलीके ध्यान उपचारसे कहा है इसका निर्देश                                     | १८४              |  |  |  |  |
| इसके बाद सिद्ध होनेका निर्देश                                                 | १८५              |  |  |  |  |
| अयोगकेवलीके द्विचरम समयमें ७२ प्रकृतियोंका और चरम समयमें १३ प्रकृतियोंके क्षय |                  |  |  |  |  |
| होनेका निर्देश                                                                | १८६              |  |  |  |  |
| मोक्षपदार्थको सिद्धि                                                          | १८७              |  |  |  |  |
| सिद्ध होनेके बाद लोकाग्रमें उनके अवस्थानका नियम                               | १९०              |  |  |  |  |
| परिशिष्ट                                                                      |                  |  |  |  |  |
| ० ियो स्टामका सीत स्थापाल                                                     | . १९७            |  |  |  |  |
| १. [ब] मूलगाथा और चूणिसूत्र                                                   | २०६              |  |  |  |  |
| [ब] खवणाहियारचूलिया<br>[न] विकासनेत अञ्चानियार                                | २०७              |  |  |  |  |
| [स] पिच्छमखंध-अत्थाहियार                                                      | २०९              |  |  |  |  |
| २. अवतरणसूची                                                                  | 288              |  |  |  |  |
| ३. ऐतिहासिक नाम सूची                                                          | <b>२</b> ११      |  |  |  |  |
| ४. ग्रन्थ-नामोल्लेख<br>५. न्यायोक्ति                                          | 288              |  |  |  |  |
| ५. स्यायााक<br>६. उपदेशभेद                                                    | <b>२</b> ११      |  |  |  |  |
|                                                                               | २१ <b>३–२</b> ४९ |  |  |  |  |
| शुद्धिपत्र ( १-१६ भाग )                                                       | 114 -103         |  |  |  |  |

# सिरि-अगवंतगुणहर्भडारओवइट्टं

# क्लायपाहुडं

तस्य

## सिरि-वीरसेणाइ रियविरइया टीका

## जयधनला

तत्थ

# चारित्तवखनणा णास सोड ससो अत्थाहियारो

§ १ सुगमं ।

\* एस कमो ताव जाव सुहुमसांपराइयम्स पहमद्विदिखंडयं चरिम-समयत्रणिवलेविदं ति

# \* १ यह सूत्र सुगम है।

विशेषार्थ — सूक्ष्मसाम्परायिक क्षपकके प्रथम समयमं जो प्रदेशपुंज दिखाई देता है उसकी श्रेणि प्ररूपणा करनेके प्रसंगसे उदयमें जितना प्रदेशपुंज दिखाई देता है दूसरे समयमें उससे असंख्यातगुणा प्रदेशपुंज दिखाई देता है, तीसरे समयमें उससे असंख्यातगुणा प्रदेशपुंज विखाई देता है। इस प्रकार यह क्रम गुणश्रेणिशोषं तक प्राप्त होकर उससे ऊपर एक स्थितिके दिखाई देता है। इस प्रकार यह क्रम गुणश्रेणिशोषं तक प्राप्त होकर उससे ऊपर एक स्थितिके प्राप्त होने तक जानना चाहिये। उसके बाद अन्तिम अन्तरस्थित के प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर प्राप्त होने तक जानना चाहिये। उसके बाद अन्तिम अन्तरस्थित के प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर प्राप्त होने होता हुआ प्रदेशपुंज दिखाई देता है। उससे आगे एक स्थितिमें असंख्यातगुणां प्रदेशपुंज दिखाई देका हुआ प्रदेशपुंज दिखाई देता है। अन्तमें इसी अर्थ पुंज दिखाई देकर उससे आगे उत्तरोत्तर विशेष होन प्रदेशपुंज दिखाई देता है। अन्तमें इसी अर्थ पुंज दिखाई देकर उससे आगे उत्तरोत्तर विशेष होन प्रदेशपुंज दिखाई देता है। इस प्रकार यह को स्पष्ट करनेवाले सूत्र का उल्लेख करके 'यह चूणिसूत्र सुगम है' यह लिखा है। इस प्रकार यह उक्त कथन का भाव है। ऐसा यहाँ समझना चाहिये।

\* इस प्रकार यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक स्रक्ष्मसाम्परायिकके प्रथम स्थितिकाण्डकके निर्लेषित (समाप्त) होनेका अन्तिम समय नहीं प्राप्त होता है।

§ २ किं कारणं ? एदिम्म अवत्थंतरे बङ्गाणस्स पयदसेढिपरूवणाए सेदाणुवलं-भादो । संपिं पढमिट्ठिदिखंडयचरिमफालीए णिवदिदाए दिस्समाणपदेसग्गस्स जो परूवणामेदो तिणणण्णयकरणहुमुतरो सुत्तपवंघो—

# पहमे ट्ठिदिखंडए णिल्लेविदे उदये पदेसग्गं दिस्सिद तं थोवं। विदियाए ठिदीए असंखेज्जगुणं। एवं ताव जाव गुणसेहिसीसयं। गुणसेहि-सीसयादो अग्णा च एक्का ठिदि ति असंखेज्जगुणं दिस्सिद।

§ ३ सुगमं।

\* तत्तो विसेसहीणं जाव उक्कस्सिया मोहणीयस्स ठिदि ति।

§ ४ किं कारणं ? पढमिट्ठिदिखंडयचरिमफालीए णिविद्दिए गुणसेढिं मोत्तूण उविरमासेसिट्ठिदिविसेसेसु एगगोपुच्छायारेण दिस्समाणपदेसग्गस्सावट्ठाणदंस-णादो । संपिंद्द एदस्सेवत्थस्स विसेसस्स किंचि फुडीकरणं कुणमाणो सुत्तपवंघमुत्तर माढवेइ

\* सुद्धमसांपराइयस्स पढमट्ठिदिखंडए पढमसमयणिल्लेविदे गुण-

§ ३ यह सूत्र सुगम है।

\* उससे आगे मोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर विशेषहीन प्रदेशपुंज दिखाई देता है।

§ ४ इसका क्या कारण है ? कारण कि प्रथम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिका पत्तन होने पर गुणश्रेणिको छोड़कर आगेको समस्त स्थितिविशेषोंमें एक गोपुच्छाके आकारसे दिखाई देने-वाले प्रदेशपुंजका अवस्थान देखा जाता है। अब इसी अर्थ विशेषका थोड़ा सा स्पष्टीकरण करते हुए आगेके सूत्रप्रवन्धको आरम्भ करते हैं—

\* स्भमसाम्परायिकके प्रथम स्थितिकाण्डकके निर्लेपित होनेके प्रथम समयमें

<sup>§</sup> २ इसका कारण क्या है ? कारण कि इस अवस्था विशेषमें विद्यमान जीवके प्रकृत श्रेणि-प्ररूपणामें भेद नहीं पाया जाता। अब प्रथम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिका पतन होने पर दिखाई देनेवाले प्रदेशपुंज का जो प्ररूपणाभेद होता है उसका निर्णय करनेके लिये आगे के सूत्र-प्रबन्धको कहते हैं—

<sup>\*</sup> प्रथम स्थितिकाण्डकके निर्लेषित होने पर उदयमें जो प्रदेशपुंज दिखाई देता है वह सबसे अन्य है। दूसरी स्थितिमें उससे असंख्यातगुणा प्रदेशपुंज दिखाई देता है। इस प्रकार यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि गुणश्रेणिशीर्ष प्राप्त होता है। गुणश्रेणिशीर्ष ऊपर जो अन्य एक स्थिति प्राप्त होती है उसमें असंख्यातगुणा प्रदेशपुंज दिखाई देता है।

सेिं मोतृण केण कारणेण सेिसगासु ठिदीसु एयगोपुच्छासेही ,जादा ति एदस्स साहणद्वसिमाणि अप्पाबहुअपदाणि ।

- § ५ सुगमं।
- \* तं जहा।
- § ६ सुगमं।
- \* सञ्वत्थोवा सुहुयसांपराइयद्धा ।
- ६ ७ सुगमं।
- \* पढमसमयसुहुमसांपराइयस्स मोहणीयस्स गुणसेहिणिक्खेवो विसेसाहिश्रो।
  - § ८ केत्तियमेत्तो विसेसो ? सुहुमसांपराइयद्वाए संखेज्जदिभागमेत्तो ।
  - \* श्रंतरहिदीश्रो संखेजजगुणाश्रो।
  - ९ ९ सुगमं।
  - \* सुहुमसांपराइयस्स पहमहिदिखंडयं मोहणीये संखेजजगुणं।

गुणश्रेणिको छोड़कर किस कारणसे शेष स्थितियोंमें एक गोपुच्छाश्रेणि हो गई, इस प्रकार इस अर्थका साधन करनेके लिये अन्यबहुत्वपद जानने योग्य हैं।

- § ५ यह सूत्र सुगम है।
- **\* वह अल्पवहु**त्व इस प्रकार है।
- § ६ यह सुगम है।
- \* स्थमसाम्परायिकका काल सबसे अल्प है।
- § ७ यह सूत्र सुगम है।
- \* स्क्ष्मसांम्परायिकके प्रथम समयमें मोहनीय कर्मका गुणश्रेणिनिक्षेप विशेष अधिक है।
  - § ८ विशेषका प्रमाण कितना है ? सूक्ष्मसाम्पराधिकके कालके संख्गातवें भागप्रमाण है।
  - अन्तर स्थितियाँ संख्यातगुणी हैं।
  - § ९ यह सूत्र सुगम है।
- \* स्रक्ष्मसाम्परायिकके मोहनीय कर्मका प्रथम स्थितिकाण्डक संख्यात-गुणा है।

६ १० सुगमं।

# पढमसमयसुहुमसांपराइयस्स मोहणीयस्स ठिदिसंतकम्मं संखेज्ज-गुणं।

§ ११ को गुणगारो ? तप्पाओग्गसंखेज्जरूत्राणि । संपिह कधमेदमप्पावहुअं पयदत्थसाहणिमिदि चे ? वृज्चदे—जेणेत्थ अंतरायामादो पढमिट्ठिद्खंडयं. संखेज्ज-गुणं जादं तेण पढमिट्ठिद्खंडयचिरमफालिद्द्वादो अतरिट्ठिद्मित्तगोपुच्छाओ घेतूण अंतरिट्ठिदीस विदियिट्ठिदीए सह एयगोवुच्छायारेण णिसिचिदुं द्व्यमित्थि ति जाणावणामुहेण पयदत्थसाहणामेदमप्पावहुआं जादं । अण्णहा अंतरिट्ठिदीस पढम-टि्ठिदिखंडयायामादो वहुगीस संतीस तत्थेत्र गोपुच्छायागणुववत्तीदो ति ।

§ १२ एत्तो प्पहुडि विदियहिदिखंडयेसु वि एसो चेव दिस्समाणपदेसग्गस्स सेिंदिपरूवणा णिव्वामोहमणुगतव्या, विसेसाभावादो । णविर गुणसेिंदिसीसए दिस्स-माणदव्यमेत्तो पाए असंखेज्जगुणं ण होदि, विशेसाहियं चेव होदि । तत्थ कारण-परूवणां जहा दंसणमोहक्खवणाए सम्मत्तस्स अहुवस्सिंहिदिसंतक्षम्मादो उविर मिग्गदा तहा चेव मिग्गद्ण गेण्हियव्वा । एवसेित एण सुत्तपवंधेण सुहुमसांपराइय-

समाधान—कहते हैं—अतः यहाँ अन्तरायामसे प्रथम स्थितिकाण्डक संख्यातगुणा हो गया है, इसिलये प्रथम स्थितिकाण्डकके अन्तिम फालिद्रव्यसे अन्तर स्थितिप्रमाण गोपुच्छाओंको ग्रहण करके अन्तर स्थितियोंमें द्वितीय स्थितिके साथ एक गोपुच्छाकाररूपसे सिचित करनेके लिये द्रव्य है इस प्रकारके ज्ञान कराने के द्वारा प्रकृत अर्थका साधन करनेवाला यह अल्पबहुत्व हो जाता है। अन्यथा अन्तरस्थितयोंके प्रथम स्थितकाण्डकके आयामसे बहुत होनेपर उन्हींमें गोपुच्छाकारकी उत्पत्ति नहीं हो सकती।

११२ इससे आगे द्वितीय स्थितिकाण्डकमें भी यही दिखनेवाले प्रदेशपुंजको श्रेणि प्ररूपणा व्यामोहको छोड़कर जान लेनी चाहिये क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। इतनो विशेषता है कि गुणश्रेणिशीपमें दिखनेवाला द्रव्य इससे प्रायः असंख्यातगुणा नहीं होता है, किन्तु विशेष अधिक ही होता है। इस विषयमें कारणका कथन जिस प्रकार दर्शनमोहनीयकी क्षपणामें सम्यक्तकी आठ वर्ष प्रमाण स्थितिसत्कर्मसे ऊपर अनुसन्धान करके कह आये हैं उसी प्रकार अनुसन्धान करके यहाँ ग्रहण कर लेना चाहिये। इस प्रकार इतने सूत्रप्रबन्धके द्वारा सूक्ष्मसाम्परायिकके प्रथम समयसे

<sup>§</sup> १० यह सूत्र सुगम है।

<sup>\*</sup> प्रथम समयवती स्रक्ष्मसाम्परायिकके मोहनीय कर्मका स्थितिसत्कर्म संख्यात-गुणा है।

<sup>§</sup> ११ गुणकार क्या है ? तत्प्रायोग्य संख्यातरूप गुणकार है । शंका—इस समय यह अल्पवहुत्व प्रकृत अर्थका साधन कैसे करता है ?

पढमसमयप्पहुंडि दिन्जमाणदिस्समाणपदेसग्गस्स सेढिपहृवणं काद्ण संपिह एत्तो उविर पुणे वि सुहुमसांपराइयविसयमेव पहृवणाविसेसमादीदोप्पहुंडि पवंधेण पहृवे-माणो सुत्तपर्वधमुत्तरं भणाइ—

\* लोभस्स विदियिकिटिं वेदयमाणस्स जा पहमिटिदी तिस्से पहम-टिदीए जाव तिण्णि आवित्यात्रो सेसात्रो ताव लोभस्स विदियिकिटीदो लोभस्स निदयिकिटीए संछुडभिद पदेसग्गं, तेण परंण संछुडभिद, सन्वं सिट्टमसांपराइयिकिटीसु, संछुडभिद।

१३ सुहुमसांपराइयगुणद्वाणिवसयाए प्रत्वणाए कीरमाणाए अणियिव्वादरसांपराइयविसयो एसो अत्थपरामरसो कधमसंबद्धो ण होन्ज ति ण आसंकणिन्जं,
अणियिद्विकरणचिरममंधीए पुन्वमप्रतिवदत्थिविवेसस्स संभारुणं कादृण पन्छा
सुहुमसांपराइयविसयप्रत्पणाए कीरमाणाए मंदबुद्धीणं पि सुहावगमो होदि ति
एदेणाभिष्पाएण तहा प्रत्वणादो ।

§ १४ संपिं एदस्स सुत्तस्यत्थे भण्णमाणे कि पुण कारणं लोभविदियसंगह-किट्टीवेदगपढमद्विदीए तिसु आवलियासु सेसासु तत्तो पदेसग्गं तिदयिकद्वीए सका-

लेकर दिये जानेवाले और दिखनेवाले प्रदेशपुंजकी श्रेणिप्ररूपणा करके अब इससे आगे फिर भी सूक्ष्मसाम्परायिकसम्बन्धी ही प्ररूपणाविशेषका प्रारम्भसे लेकर प्रबन्ध द्वारा प्ररूपणा करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं।

\* लोभसंज्वलनकी दूसरी कृष्टिका वेदन करनेवाले जीवके जो प्रथम स्थिति होती है उस प्रथम स्थितिकी जब तक तीन आविलयाँ शेष रहती हैं तब तक लोभकी दूसरी कृष्टिसे लोभकी तीसरी कृष्टिमें प्रदेशपुंजको संक्रमित करता है। उसके पश्चात् प्रदेशपुंजको तीसरी कृष्टिमें संक्रमित नहीं करता है। किन्तु समस्त प्रदेश-पुंजको सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंमें संक्रमित करता है।

§ १३ शंका स्वस्मसाम्परायिक गृणस्थानविषयक प्ररूपणाके करनेपर अनिवृत्तिबादर साम्परायिकविषयक यह अर्थ परामर्श असम्बद्ध कैसे नहीं हो जायेगा ?

समाधान —ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि अनिवृत्तिकरणकी अन्तिम सिन्धमें पहले नहीं प्रकापत किये गये अर्थावशेषकी सम्हाल करके पीछे सूक्ष्मसीम्परायिकविषयक प्रकाप करने पर मन्दवृद्धि जीवोंको भी सुखपूर्वक ज्ञान हो जाता है, इसप्रकार इस अभिप्रायसे उस प्रकारस प्रकापा की है।

§ १४ अब इस सूत्रके अर्थका कथन करनेपर क्या कारण है कि लोभसंज्जलनकी दूसरी संग्रह कृष्टि वेदकके प्रथम स्थितिमें तीन आविलयों के शेप रहनेपर उममेसे प्रदेजपुंज तोसरी कृष्टिमें संक्रामत होता है, उसके पश्चात् नहीं, इस प्रकार इसके कारणका कथन करते है। यथा—लाभका

मिज्जिदि, ण तत्तो परिमिदि एदस्स कारणं वृज्वदे । तं जहा-लोभस्य विदियसंगह-किट्टीदो तिद्यवादरसांपराइयिकट्टीए उचिर जं पदेसग्गं संकागिज्जिदि तं तिम्ह चैव संकमणाविलयमेत्तकालमिवचलस्र होदूण चिट्ठिदि । पुणो संकमणाओग्गं होदूण एगाविलयमेत्तकालेण तं सन्वं चिराणसंतकम्मेण सह सुहुमसांपराइयिकट्टीसु संका-मिज्जिदे । एवं संकामिदे पुणो उिच्छिट्ठाविलयमेत्ता पढमिट्टिदी परिसेसा होदूण चिट्ठिदि । तेण कारणेण अप्पणो पढमिट्ठिदीए जाव तिण्णि आविलयाओ सेसाओ अत्थि ताव लोभस्स विदियिकट्टीपदेसग्गं तिदयबादरसांपराइयिकट्टीए उचिर संकामिज्जिदि । तत्तो परं तत्थ ण संछुहिद, सन्वं सुहुमसांपराइयिकट्टीसु चेव संछुब्मिद । तद-वत्थाए तिदयबादरसांपराइयिकट्टीसु चेव संछुब्मिद । तद-वत्थाए तिदयबादरसांपराइयिकट्टीसु चेव संछुब्मिद । तद-वत्थाए तिदयबादरसांपराइयिकट्टीसु संकंतदव्वस्स सुहुमिकट्टीसु चेव एगरवसेसं परि-णामेदुं संभवाभावादो ।

दूसरी संग्रह कृष्टिमेंसे तीसरी वादर साम्परायिक कृष्टिमें जो प्रदेशपुंज संक्रमित होता है वह उसीमें ही संक्रमणाविलप्रमाण काल तक चलायमान न होकर अवस्थित रहता है। पुनः संक्रमणके योग्य होकर एक आविलप्रमाण कालके द्वारा वह सब प्राचीन सत्कर्मके साथ सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंमें संक्रमित होता है। इस प्रकार संक्रमित होने पर पुनः उच्छिष्टाविलप्रमाण प्रथम स्थिति शेष रहती है। इस कारणसे अपनी प्रथम स्थितिकी जब तक तीन आविलप्रमाण स्थिति शेष रहती है तब तक लोभसंज्वलनकी दूसरी कृष्टिका प्रदेशपुंज तीसरी वादरसाम्परायिक कृष्टिमें संक्रमित होता है। उसके पश्चात् उसमें संक्रमित नहीं होता, पूरा द्रव्य सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंमे संक्रमित होता है, क्योंकि उस अवस्थामें तीसरी वादरसाम्परायिक कृष्टिके संक्रमित हुए द्रव्यका सूक्ष्मकृष्टिक्पसे पूरी तरहसे परिणमाना सम्भव नहीं है।

विशेषार्थ — प्रकृतमें सूक्ष्मसाम्परायिकविषयक कथन किया जा रहा है। ऐसी अवस्थामें यहाँ अनिवृत्तिकरण बादरसाम्परायिकसम्बन्धी उक्त कथन किसिल्ये किया गया है यह एक प्रश्न है, इसका समाधान करते हुए वतलाया गया है, कि लोभ संज्वलनकी दूसरी संग्रहकृष्टिका वेदन करनेवाले जीवके जब तक उसकी प्रथम स्थितिमें तीन आवलोप्रमाण स्थिति शेष रहती है तब तक तो लोभसंज्वलनकी दूसरी संग्रह कृष्टिका प्रदेशपुंज तीसरी संग्रह कृष्टिमें संक्रमित होता रहता है। परन्तु दूसरी संग्रह कृष्टिकी प्रथम स्थितिमें तीन आवलोप्रमाण स्थिति शेष रहनेके बाद उसका प्रदेशपुंज लोभ संज्वलनकी तोसरी संग्रह कृष्टिमें संक्रमित न होकर सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंमें संक्रमित होने लगता है। इस प्रकार इस वर्षविशेषको सूचित करनेके लिये प्रकृतमें यह अनिवृत्तिकरणकी अन्तिम सन्धि विषयक प्रकृत्या है। यहाँ प्रकृत अर्थकी पुष्टिमें कारणका निर्देश करते हुए यह वतलाया गया है कि लोभसंज्वलनको दूसरी संग्रह कृष्टिका जो प्रदेशपुंज तीसरी बादरसांपरायिक कृष्टिमें संक्रमित होता है वह संक्रमणाविल काल तक तदवस्थ ही रहता है। उसके बाद एक आविल्प्रमाण कालके द्वारा वह पूरा द्वय पुराने सत्कर्मके साथ सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंमें संक्रमित हो जाता है। इस प्रकार संक्रमित होनेके बाद प्रथम स्थितिमें जो तीसरी आविल बचती है वह उच्छिष्टाविल है। यही कारण है कि यहाँ प्रसंगसे अनिवृत्तिकरण वादरसाम्परायिककी चर्चा आ गई है। शेष कथन सुगम है।

६ १५ एवमेसो पाए सुहुमसांपराइयिकट्टीस चेव णिरुद्धविदियसंगहिकट्टीए पदेसग्गमोक्कड्डणासंक्रमेण संछुहमाणो ताव गच्छिद जाव अपणो पढमिट्टिदी आवित्यपिडिआवित्यसेचा सेसा चि । पुणो तत्थागालपिडिआगालवोच्छेदं काद्ण पुणो वि समयूणावित्यमेचपढमिट्टिदिमधिट्टिदीए गालिय समयाहियमेचपढमिट्टिदीए सह वट्टमाणो चिरमसमयवादरसांपराइयो जादो । संपिह तदत्थाए वट्टमाणस्स जो परुवणाविसेमो तिण्णिहेसकरणहम्रचरसुचावयारो—

\* लोभस्स विदियकिष्टिं वेदयमाणस्स जा पढमिट्टदी तिस्से पढम-द्विदीए आवित्याए समयाहियाए सेसाए ताघे जा लोभस्स तदियकिष्टी सा सच्चा णिरवयचा सुहुमसांपराइयिकटीसु संकंता। जा विदियकिष्टी तिस्से दो आविलया मोत्तूण समयूणे उदयाविलपविद्वं च सेसं सव्वं सुहुमसांपराइयकिष्टीसु संकंतं। ताघे चिरमसमबवादरसांवराइओ मोहणीयस्स चिरमसमयवंधगो।

१६ एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । एवमणियद्विकरणद्धं समाणिय से काले
पढमसमयसुहुमसांपराइययभावेण परिणदस्स जो परूवणाविसेसो तिण्णण्णयकरणद्वमुविसमो सुत्तपवंधो—

§ १५ इस प्रकार यहाँसे लेकर सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंमें ही विवक्षित दूसरी संग्रह कृष्टिका प्रदेशपु ज अपकर्षण संक्रमणके द्वारा संक्रमित होता हुआ तब तक जाता है जब तक अपनी प्रथम स्थिति आविल प्रत्याविल प्रमाण शेष रहती है। पुनः वहाँ आगाल प्रत्यागालकी व्युच्छित्ति करके फिर भी एक समय कम आविलमात्र प्रथम स्थिति अधःस्थितिके द्वारा गलाकर एक समय अधिक प्रथम स्थितिके साथ विद्यमान वह जीव अन्तिम समयवर्ती बादरसाम्परायिक होता है, अब उस अवस्थामें विद्यमान जीवके जो प्ररूपणाविशेष है उसका निर्देश करनेके लिये आगेके सूत्रका अवतार करते हैं—

\* संज्वलन लोमकी द्सरी कृष्टिका वेदन करनेवालेके जो प्रथम स्थिति है उस प्रथम स्थितिमें एक समय अधिक आविलप्रमाण कालके शेष रहने पर उस समय संज्वलन लोमकी जो तीसरी कृष्टि है वह सब प्रीकी प्री स्क्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंमें संक्रमित हो जाती है। जो द्सरी कृष्टि है उसके एक समय कम दो आव-लिप्रमाण नवकवन्ध और उदयाविल प्रविष्ट प्रदेशपुंजके छोड़कर शेष सब द्रच्य स्क्ष्म-साम्परायिक कृष्टियोंमें संक्रान्त होता है। उस समय यह क्षपक जीव अन्तिम समयवर्ती बाद्रसाम्परायिक और मोहनीय कर्मका अन्तिम समयवर्ती वन्धक होता है।

- # से काले पठमसमयसुहुमसांपराइत्रो।
- § १७ सुगमं।
- # ताघे सुहुससांपराइयिकडीणमसंखेज्जा भागा उदिण्णा।
- § १८ कुदो १ हिट्टिमोविरिमासंखेजजिदिभागं मोत्तूण मिल्झमबहुभागसरूवेणेव तासिमुदयणियमदंसणादो । तम्हा हेट्टिमोविरिमासंखेजजभागिवसयाओ किट्टीओं मोत्तूण सेसमिजझमबहुभागसरूवेण सुहुमिकट्टीओ पुन्वुत्तेण पदेसविण्णासिवसेसेण उदीरेमाणो एसो पढमवसमयसहुमसांपराइओ जादो ति एसो एत्थ सुत्तत्थसन्मावो । संपिह एत्थ हेट्टिमोविरिमाणसणुदिण्णिकट्टीणमुदिण्णमिजझमिकट्टीणं च थोवबहुत्तमेत्थमणुगंतन्व मिदि परूवेमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—
  - \* हेडा अणुदिराणात्रो थोवात्रो।
  - § १९ सुगसं।
  - # उविर अणुदिएणात्रो विसेसाहियात्रो ।
  - ६ २० सुगम।

- # उस समय उसके सक्ष्मसाम्परायिक कुष्टियोकां असंख्यात बहुभाग उदीणं होता है।
- § १८ क्योंकि अधस्तन और उपित्म असंख्यातवें भागप्रमाण कृष्टियोंको छोड़कर मध्यम बहुभाग स्वरूपसे ही उसके उदय होनेका नियम देखा जाता है। इसिलये अधस्तन और उपित्म असंख्यातवें भागको विषय करनेवालो कृष्टियोंको छोड़कर शेष मध्यम बहुभागरूपसे सूक्ष्मकृष्टियोंकी पूर्वोक्त प्रदेशिवन्यासवश उदीरणा करता हुआ यह प्रथम समयवर्ती स्क्ष्मसाम्परायिक हो जाता है। यह यहाँ इस सूत्रका मिथतार्थं है। अब यहाँ अधस्तन और उपित्म अनुदीणं कृष्टियोंका और उदीणं हुईं मध्यम कृष्टियोंका अल्पबहुत्व जानने योग्य है, इसिलये उसकी प्ररूपणा करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं—
  - \* अधस्तन थागमें स्थित अनुदीर्ण कृष्टियां सबसे अन्प हैं।
  - § १९ यह सूत्र सुगम है।
  - \* उपरिम भागमें स्थित अनुदीर्ण कृष्टियां विशेष अधिक हैं।
    - § २० यह सूत्र सुगम है।

<sup>§</sup> १७ यह सूत्र सुगम है।

#### \* मज्झे उदिएए। श्रो सुहुमसांपराइयिकद्दीश्रो श्रसंखेज्जगुराश्रो।

§ २१ सुगममेदं पि सुत्तमिदि ण एत्थ वक्खाणायरो। एवमेसा सुहुमसांपराइयस्स पढमसमये उदीरिज्जमाणिकङ्घीणं सरूपपरूवणा कदा, एसा चेव विदियादिसमयेसु वि णिरवसेसमणुगंतच्या। णवरि विदियसमये पुच्वोदिण्णाणं किङ्घीणमग्गगादो असंखेज्जदिभागं मुंचिद्, हेट्टदो अपुच्वमसंखेज्जदिभागमाघडदे। एवं जाव चरिमसमयसुहुमसांपराइयो ति । किङ्घीणमणुसमयमोवङ्घणाविहाणं च पुच्वं व पह्नवेयच्वं। ठिदिखंडयादिसेसासेसविसेसपह्नवणा च सुगमा ति ण पुणो पवंचिज्जदे। एवमेदीए पह्नवणाए सुहुमसांपराइयद्धमणुपालेमाणस्स जाघे ठिदिखंडयसहस्साणि णाणावरणादिकमाणमणुभागखंडयसहस्साविणामावीणि गदाणि ताघे मोहणीयस्स अपच्छिमठिदिखंडयमागाएमाणो एदेण विहाणेणागाएदि ति पदुष्पायणह् मुत्तमुत्तरं भणइ—

# सुहुमसांपराइयस्त संखेज्जेसु ठिदिखंडयसहस्सेसु गदेसु जमपिन्छमं ठिदिखंडयं मोहणीयस्स तम्हि द्विदिखंडये उक्कीरमाणे जो

# मध्य भागमें स्थित उदीर्ण होनेवाली सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियां असंख्यातगुणी हैं।

§ २१ यह स्त्र भी सुगम है, इसिलये इस विषयमें व्याख्यान-विषयक आदर नहीं है। इस प्रकार यह सूक्ष्मसाम्परायिकके प्रथम समयमें उदीरणाको प्राप्त होने वालो कृष्टियोंके स्वरूपकी प्ररूपणा की। तथा यही प्ररूपणा दितीयादि समयमें भी पूरी तरहसे जान लेनी चाहिये। इतनी विशेषता है कि पहले उदीणं हुई कृष्टियोंके अग्राग्रभागसे असंख्यातवें भागको छोड़ देता है तथा अधस्तन अपूर्व असंख्यातवें भागको मली प्रकार घटित करता है। इस प्रकार सूक्ष्मनाम्परायिक कृष्टियोंके अन्तिम समय तक जानना चाहिये। कृष्टियोंकी प्रतिसमय अपवर्तना-विधिको पहलेके समान कथन करना चाहिये। स्थितिकाण्डक आदिको शेष सम्पूर्ण विशेपप्ररूपणा सुगम है, इसिलये उसका पुनः विस्तार नहीं करते हैं। इस प्रकार इस प्रख्पणाके अनुसार सूक्ष्मसाम्परायिकके कालका पालन करनेवाले क्षपक जीवके ज्ञानावरणादि कर्मोके हजारों अनुभागकाण्डकोंके अविनाभावी हजारों स्थित-काण्डक जब व्यतीन हो जाते हैं तब मोहनीयकर्मके अन्तिम स्थितिकाण्डकको ग्रहण करता हुआ 'इस विधिसे ग्रहण करता है' इस बातका कथन करने के लिये आगेके सूत्रको कहते हैं—

# सूक्ष्यसाम्परायिकके संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत हो जाने पर जो मोहनीय कर्मका अन्तिम स्थितिकाण्डक है उस स्थितिकाण्डकके उत्कीण मोहणीयस्स गुणसंहिणिक्खेवो तस्स गुणसेहिणिक्खेवस्स अग्गगगादो संखेञ्जदिभागो आगाइदो ।

§ २२ एद्स्स सुत्तस्स अत्थो बुच्चदे। तं जहा—संखेज्जेसु ट्ठिदिखंडयसहस्सेसु जहावुत्तेण कमेण गदेसु तदो मोहणीयस्स चित्मिट्ठिदिखंडयमेसो गेण्हमाणो पढमसमयसुहुमसांपराइएण जो गुणसेढिणिक्खेवे सगद्धादो विसेयाहियभावेण
णिक्खित्तो तस्स गुणसेढिणिक्खेवस्स अगगगादो संखेज्जिदभागमागाएदि।
सुहुमसांपराइयद्धामेत्तं सेसं पिरसेसिय जेत्तिओ सो विसेसुत्तरो णिक्खेवो तं सन्वमेव
कंडयसक्रवेणागाएदि ति बुत्तं होइ। ण केवलमेत्तियं चेव गेण्हइ, किंतु तत्तो उविरमाओ वि ठिदीओ गुणसेढिसीसयादो संखेज्जगुणमेत्तीओ चित्मिदिखंडयसक्रवेण
गेण्हइ, ताहि विणा गुणसेढिसीसयस्स गहणासंभवादो। सो च सुत्ते तहा णिहेसो
णित्थ तिण चासंकणीयं, तस्साणुत्तसद्धत्तादो। तम्हा गुणसेढिसीसएण सह उविरमाओ
अंतोमुहुत्तमेतीओ तत्तो संखेज्जगुणाओ द्विदीओ घेत्तूण मोहणीयस्स चित्मिद्विद्धं

§ २३ संपिं चिरमिट्ठिदिखंडयस्स पढमसमये उक्कीरमाणपदेसम्गस्स सेढिपरू--वणं सुत्तस्चिदं वत्तइस्सामो। तं कधं ? ताधे चेव पढमफालीदव्वमाकिड्डियूण उदये

किये जाने पर जो मोहनीय कर्मका गुणश्रेणी-निक्षेप है उस गुणश्रेणि-निक्षेपके अग्राग्रमागसे संख्यातवें भागको घात करनेके लिये ग्रहण करता है।

§ २२ अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं। यथा—संख्यात हजार स्थिति-काण्डकोंके यथोक कमसे बोत जाने पर परवात् मोहनीय कर्मके अन्तिम स्थितिकाण्डकको यह क्षपक ग्रहण करता हुआ प्रथम समयमें सूक्ष्मसाम्परायिकके द्वारा गुणश्रेणी-निक्षेपमें अपने कालसे विशेष अधिकरूपसे जिस द्रव्यको निक्षिप्त किया है उस गुणश्रेणि निक्षेपके अग्राग्रभागसे संख्यातवें भागको ग्रहण करता है। सूक्ष्म-साम्परायिकके कालप्रमाण शेषको अवशिष्ट रखकर जितना विशेष अधिक द्रव्य निक्षिप्त किया है उस सबको काण्डकरूपसे ग्रहण करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। वह केवल इतनेको ही नहीं ग्रहण करता है किन्तु उससे उपरिम जो गुणश्रेणिशोषसे संख्यातगुणी स्थितियाँ हैं उन्हें भी अन्तिम स्थिति-काण्डकरूपसे ग्रहण करता है, क्योंकि उसके बिना गुणश्रेणि-शोर्षका ग्रहण करना असम्भव है। यद्यपि सूत्रमें उस बातका उस प्रकारसे निर्देश नहीं किया है सो ऐमी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि उक्त कथन अनुकसिद्ध है। इसल्यि गुणश्रेणिशोर्षके साथ उससे संख्यातगुणी उपरिम अन्तर्मु हूर्तप्रमाण स्थितियोंको ग्रहण करके मोहनीय कर्मके अन्तिम स्थितिकाण्डकको यह क्षपक रचित करता है। यह यहाँ पर इस सूत्रका समुक्वयरूप अर्थ है।

§ २३ अब प्रयम समयमें अन्तिम स्थितिकाण्डकके उत्कीणं होने वाले प्रदेशपुंजकी स्त्रसे सूचित होनेवाली श्रेणी-प्ररूपणा को बतलावेंगे। पदेसग्गं थोवं देदि । से काले असंखेज्जगुणं देदि । एवमसंखेज्जगुणाए सेढीए णिक्खव-माणो गच्छिदि जाव सुहुमसांपराइयचिरमसमयो ति । एवं चेव एण्डि मोहणीयस्स गुणसेढिसीसयमिदि घेत्तव्वं । तत्तो उविरमाणंतरिट्टदीए असंखेज्जगुणहीणं देदि । तत्तो विसेसहीणं णिक्खिवमाणो गच्छिदि जाव चिराणगुणसेढिसोसयं पत्तो ति । तदो उविरमाणंतराए एक्किस्से ठिदीए असंखेज्जगुणहीणं णिक्खिवदि । तत्तो परं सव्वत्थ विसेसहीणं चेव णिक्खिवदि जाव अप्पणो चिरमिट्ठिदिमइच्छावणाविलयमेत्तेण अपत्तो त्ति । एवं विदियादिकालीसु वि णिवदिमाणियासु एरिसी चेव दिज्जमाणपदेसग्गस्स सेढिपह्रवणा णिव्वामोहमणुगंतव्वा जाव चिरमिट्ठिदिखंडयस्स दुचरिमकालि ति ।

§ २४ पुणो चिरमफालिद्वं घेतूण उदये पदेसग्गं थोवं देदि, से काले असंखेजन गुणं। एवमसंखेजनगुणाए सेढीए णिविखवमाणो गच्छिद जाव सुहुमसांपराइय-चिरमिट्टिदि ति। गुणगारो वि दुचरिमिट्टिदीए णिविखत्तपदेसग्गादो चिरमिट्टिदीए णिसित्तपदेसग्गस्य असंखेजनाणि पिलदोवमपढमवग्गमूलाणि। एदस्स कारणं जहा दंसणमोहक्खवगस्स चिरमफालीए णिवदिदाए सम्मत्तस्स परुविदं तहा चेव परुवेद्वं, विसेसाभादो एवमेदिम ठिदिखंडए णिन्लेविदे तदो प्यहुडिमोहणीयस्स ठिदिघादादि-किरियाओ ण संभवंति, केवलमधिट्टदीए चेव अंतोग्रहुत्तमेत्तीओ चेव ठिदीओ णिज्ज-रेदि ति इदमत्थिविसेसं पदुष्पाएमाणो सुत्तग्रुत्तरं भणइ—

समाधान—क्यों कि उसी समय प्रथम फालिके द्रव्यका अपकर्षण करके उदयमें उसके स्तोक प्रदेशपुंजको देता है। इस प्रकार असंख्यातगुणी श्रेणिक्पसे निक्षिप्त करता हुआ सूक्ष्मसाम्परायिकके अन्तिम समय तक जाता है। इसी प्रकार इस समय मोहनीय कर्मके गुण-श्रेणिशीर्षको ग्रहण करना चाहिये। उसके बाद उपरिम अनन्तरस्थितिमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुंजको देता है। उसके आगे पुरानी गुणश्रेणिके शिषंके प्राप्त होने तक विशेषहीन निक्षेप करता हुआ जाता है। उसके आगे उपरिम अनन्तर एक स्थितिमें असंख्यात गुणे हीन प्रदेशपुंजका निक्षेप करता है। उसके आगे अनिस्थापनाविलको प्राप्त किये असंख्यात गुणे हीन प्रदेशपुंजका निक्षेप करता है। उसके आगे अनिस्थापनाविलको प्राप्त किये असंख्यात गुणे हीन प्रदेशपुंजका निक्षेप करता है। उसके आगे अनिस्थापनाविलको प्राप्त किये बिना उसके पूर्व अपनी अन्तिम स्थिति तक सर्वत्र विशेषहीन ही प्रदेशपुंजका निक्षेप करता है। इसी प्रकार दूसरी आदि फालियोंके भी पतित होनेपर दीयमान प्रदेशपुंजको श्रेणिप्ररूपणाके व्यामोहके बिना इसी प्रकारकी अन्तिम स्थितिकाण्डकके द्विचरम-फालिके प्राप्त होने तक जाननी चाहिये।

§ २४ पुनः अन्तिम फालिके द्रव्यको ग्रहण करके उदयमें स्तोक प्रदेशपुंजको देता है। तदनन्तर समयमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुंजको निक्षिप्त करता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर असंख्यातगुणित श्रेणिक्पसे निक्षिप्त करता हुआ सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानको अन्तिम स्थितिके प्राप्त होने तक निक्षिप्त करता है। गुणकार भी द्विचरम स्थितिमें निक्षिप्त होने वाले प्रदेशपुंजसे अन्तिम स्थितिमें निक्षिप्त होनेवाला प्रदेशपुंज पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूल-प्रमाण है। इस कारण स्थितिमें निक्षिप्त होनेवाला प्रदेशपुंज पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूल-प्रमाण है। इस कारण दर्शनमोहनीय की क्षपणा करने वाले जोवके अन्तिम फालिके पतनके समय सम्यक्तव प्रकृतिके विषयमें जिस प्रकार प्रकृपित कर आये हैं उसी प्रकार प्रकृपित करना चाहिये, क्योंकि उसके कथनसे

# तिम्ह ठिदिखंडये उङ्गिक्णणे तदोप्पहुडि मोहणीयस्स णित्थ
 ठिदिचादो ।

९ २५ सुगममेदं सुत्तं । णाणावरणादिकम्माणं पुण ठिदि-अणुभागघादा एत्तो उत्ररि वि पयट्टंति चेव, तत्थ पिडवंधामावादो ।

# जित्यं सुहुमसांपराइयद्धाए सेसं तित्तयं मोहणीयस्स ठिदिसंतकम्म सेसं।

ह.२६ चित्मिहिदिखंडए णिल्लेविदे सुहुमसांपराइद्धसेसमेत्तं चेव मोहणीयस्स
 ठिदिसंतकम्मसगसिद्धं। तं च जहाकममधिद्विदिण णिज्जरेदि ति एवमेत्तिए अत्थ विसेसे परुविय समत्ते तदो सुहुमसांपराइयस्स परूवणा समप्पइ ति वृत्तं होइ।

इसके कथनमें कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार इस स्थितिकाण्डकके निर्लेषित हो जाने पर वहांसे लेकर मोहनोय कर्मको स्थितियात आदि क्रियाएँ सम्भव नहीं हैं। केवल प्रथम स्थितियों ही अन्तमुंहूर्तप्रमाण स्थितियोंको निजरा होती है। इस प्रकार इस अर्थविशेषका प्ररूपण करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं-

\* उस स्थितिकाण्डकके उत्कीण होने पर वहाँसे आगे मोहनीय कर्मका स्थितिघात नहीं होता।

§ २५ यह सूत्र सुगम है, परन्तु ज्ञानावरणादि कर्मोके स्थितिकाण्डकघात और अनुभाग-काण्डकघात इससे आगे भी प्रवृत्त रहते ही हैं, क्योंकि उनके वैसा होनेमें प्रतिबन्धका अभाव है।

\* इस अवस्थामें सक्ष्मसाम्परायिकका जितना काल शेष रहता है उतने ही मोहनीय कर्मका स्थिति-सत्कर्म शेष रहता है।

§ २६ अन्तिम स्थितिकाण्डकके निर्लेपित हो जाने पर सूक्ष्मसाम्परायिकका जितना काल शेप रहता है उतना हो मोहनीय कर्मका स्थिति सत्कर्म-अविशष्ट रहता है और वह क्रमसे अधः-स्थितिके द्वारा निर्जिति होता है। इस प्रकार इतने अथं विशेषकी प्ररूपणा करके समाप्त होने पर उसके वाद सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानको प्ररूपणा समाप्त होतो है। यह उक्त कथनका ताल्पर्य है।

विग्रेपार्थ ——सूक्ष्मसाम्परायिक क्षपक अपने अन्तिम समयमें चारित्रमोहनीय कर्मका समूल अभाव करके अगले समयमें क्षोणमोह गुणस्थानमें प्रवेश करता है, इसिलये वह चारित्र-मोहनीय कर्मके अन्तिम स्थिति-काण्डकमे जिन द्रव्योंको सम्मिलतं कर उस स्थिति-काण्डकका फालि-कमसे पत्रन करता है उनका विवरण इस प्रकार है—(१) दसवें गुणस्थानके प्रारम्भमें जिस गुणश्रेणीकी रचनाका प्रारम्भ किया था उसका आयाम दसवें गुणस्थानके कालसे कुछ अधिक होता है, इसिलये

१. ता॰ प्रती उवरीव इति पाठः।

९ २७ एवमेत्तिएण प्वंधेण सुहुमसांपराइय-गुणद्वाणपञ्जंतं किङ्गीवेदगस्स परूवणं समाणिय संपिह एदिन्ह चेव किङ्गीवेदगद्धाए पिडवद्धाणं सुत्तगाहाणं पुन्वमिहा-निदाणमेणिहमवयारं कुणमाणो सुत्तमुत्तरं भणह—

### \* इदाणिं सेसाणं गाहाणं सुत्तफासो कायव्वो।

९ २८ को सुत्तकासो णाम ? सूत्रस्य स्पर्शः सूत्रस्पर्शः । पुन्वमत्थम्रहेण विहासि-दाणं गाहासुत्ताणमेणिहमुच्चारणपुरस्सरमवयवत्थपरामरसो सुत्तकासो ति भणिदं होदि । सो इदाणि कायन्वो ति सुत्तत्थो । एत्थ सेसग्गहणेण किट्टीसु पडिबद्धाणमेककारसण्हं मूलगाहाणं मज्झे जाओ पुन्वं थवणिञ्जमावेण ठिवदाओ दो मूलगाहाओ तासिं गहणं कायन्वं, उपर्युक्तादन्यच्छेशः इति वचनात् ।

#### \* तत्थ ताव दसमी म्लगाहा।

वह क्षपक उस गुणश्रेणि-िक्षेपके सबसे आगेके भागसे संख्यातवें भागके द्रव्यको उस अन्तिम स्थिति-काण्डकमें सम्मिलित करता है, (२) वह क्षपक इसके साथ ही उस गुणश्रेणिशीर्षसे माह-नीय कर्मकी जो स्थितियाँ सख्यातगुणी रहती हैं उन्हें भी उस स्थितिकाण्डक रूपसे ग्रहण करता है। इस प्रकार यह क्षपक इस गुणस्थानमें जिस अन्तिम स्थिति-काण्डककी रचना करता है। उसका फालिकमसे पतन करके क्रमसे प्रथमस्थितिमें स्थित अन्तर्मुं हूर्तप्रमाण स्थितियोंकी अधःस्थितिके द्वारा निर्जरा करके यह क्षीणमोह गुणस्थानको प्राप्त होता है।

§ २७ इस प्रकार इतने प्रबन्धके द्वारा सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थान तक कृष्टिवेदककी प्ररूपणा समाप्त करके अब इसी कृष्टिवेदकके कालसे सम्बन्ध रखने वाली तथा पहले विभाषित नहीं की गई सूत्रगाथाओं का इस समय अवतार करते हुए आगंके सूत्रको कहते है-

#### क्ष इस समय शेष गाथाओंका सूत्रह्वसे स्पर्श करना चाहिये।

#### § २८ शंका-सूत्र स्पर्श किसे कहते हैं ?

समाधान—सूत्रका स्पर्श सूत्रस्पर्श है। पहले अयं-मुखसे विशेषरूपसे व्याख्यात गाथा-सूत्रोंके इस समय उच्चारणपूर्वक गाथासूत्रके प्रत्येक पदका परामर्श (स्पष्टोकरण) करना सूत्रस्पर्श कहलाता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। उसे इस समय करना चाहिये। यह उक्त सूत्रका अथ है। यहाँ पर उक्त सूत्रमें 'शंष' पदके ग्रहण करनेसे कृष्टियोंके विषयमे सम्बन्ध रखनेवाली ग्यारह मूलगाथाओंके मध्य स्थिगत करनेके अभिप्रायसे जो दो मूल गाथाएं स्थिगत की गई थीं उनकों ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि पूवाक्तसे अन्य शेष कहलाता है। ऐसा नीतिका वचन है।

### \* उनमें सर्वप्रथम यह दसवीं मूल-गाथा है।

- § २९ तत्थ तात्र दसमी मृलगाहा सम्राविकतियव्वा ति वृत्तं होइ।
- \* (१५४) किद्योकदिम कम्मे के बंधित के च वेदयदि अंसे। संकामेदि च के के केसु असंकामगो होदि॥२०७॥
- ६ २० एसा दसमी मूलगाहा पुन्बद्धेण किट्टीवेदगस्स पिडणियदुद्दे से बट्टमाणस्स हिदिअणुभागवंधपमाणावहारणद्वं, तस्सेव तदबत्थाए अणुभागोदयिवसेसगवेसणद्वं च समोइण्णा। पुणो पच्छद्धेण वि तदबत्थाए तस्स पयि हिदिअणुभाग-पदेससंकमो केरिसो होद्ण पयद्वदि, किमविसेसेण, आहो अत्थि को वि विसेसो चि इममत्थ-विसेसं पदुष्पाएदुमोइण्णा।
- § ३१ तं जहा 'किङ्टीकदिम कम्मे' पुन्वमिक्ङ्टीसरूवे मोहणीयकम्मे णिरवसेसं किङ्टीसरूवेण परिणिमदे', तदो किङ्टीवेदगभावे पयञ्चमाणो 'के बंधिद के व वेदयिद अंसे' केसि कम्माणं, किं पमाणाओ द्विदीओ अणुभागे वा बंधिद वेदेदि ति वा पुन्छिदं होदि। एवं विहाणं पुन्छाणं विसेसिणिण्णयमुविर भासगाहासंबंधेण वत्तइस्सामो गाहापन्छ द्वे 'के के' कम्मंसे पयिष्ठआदिभेयभिण्णे संकामेदि। 'केस वा अंसेसु

<sup>§</sup> २९ उन दो गाथाओंमें सर्वप्रथम दसवीं मूलगाथाकी समुत्कीर्तना करनी चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

<sup>\* (</sup>१५४) मोहनीय कर्मके कृष्टिरूपसे परिणमा देनेपर किन-किन कर्मोंको कितने प्रमाणमें बाँधता है, किन-किन कर्मोंको कितने प्रमाणमें बेदता है, किन-किन कर्मोंका संक्रमण करता है और किन-किन कर्मोंके विषयमें असंक्रामक होता है।।२०७॥

<sup>§</sup> ३० यह दसवीं मूलगाथा है जो अपने पूर्वाद्धंद्वारा प्रतिनियत स्थानमें विद्यमान कृष्टिवेदकके स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धके प्रमाणका अवधारण करनेके लिये तथा उसीके उस अवस्थामें अनुभागके उदय-विशेषका अनुसंघान करनेके लिये अवतरित हुई है। पुनः पिर्चमार्धद्वारा भी उस अवस्थामें उसके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंका संक्रम किस प्रकारका होकर प्रवृत्त होता है ? क्या विशेषताके बिना प्रवृत्त होता है या किसी प्रकारकी विशेषता भी है, इस प्रकार इस अर्थविशेषका प्रतिपादन करनेके लिये अवतरित हुई है।

६ ३१ यथा—'किट्टीकदम्म कम्मे' पहले आकृष्टिस्वरूप मोहनीय कर्मके कुछ शेष छोड़े बिना पूरेके पूरे कृष्टिस्वरूपसे परिणमित होने पर, तदनन्तर कृष्टियों के वेदकपनेसे प्रवृत्तमान यह क्षपक जीव 'के बन्धिद के व वेदयदि असे' किन कर्मों के कितने प्रमाणवाली स्थितियों और अनुभागों को बांधता है और वेदता है, यह पृच्छा की गई है। इस प्रकारकी पृच्छाओं का विशेष निर्णय आगे भाष्यगाथा-ओं के सम्बन्धसे वतलावेंगे तथा गाथाके उत्तराद्ध में 'के के' किन किन कर्मों के प्रकृति आदिके भेदसे

१. परिणामिदे प्रे० का०।

असंकामगो होदि त्ति सुत्तत्थसंबंधो। एसो च पुच्छाणिइ सो आणुपुच्वीसंकमादिविसेसमुनेक्खदे। एदस्स च विसेसणिण्णयं पुरदो कस्सामो। एवमेदीए मूलगाहाए पुच्छामेत्तेण णिहिद्वाणमत्थिविसेसाणं विहासणे कीरमाणे तत्थ इमाओ पंच मासगाहाओ
होति त्ति पदुष्पाएमाणो सुत्तमुत्तरमाह—

- \* एदिस्से पंच भासगाहाओ ।
- s ३२ सुगमं।
- \* तासिं समुक्कित्तणा।

§ ३३ सुगमं । संपिंह तासि पंचण्ह भासगाहाणं जहाकममेव सम्रुक्कित्तणं विहासणं च कुणमाणो तत्थ ताव पढमभासगाहाए सम्रुक्कित्तणं कुणइ, 'यथोदेशस्तथा निर्देशः' इति न्यायात् ।

\* (१५५) दससु च वस्सरसंतो बंधदि णियमा दु सेसगे श्रंसे। देसावरणीयाइं जेसिं श्रोवदृणा श्रत्थि॥२०८॥

भेदको प्रप्त हुए कर्म-प्रदेशोंको संक्रमाता है। साथ ही 'केसु वा' किन कर्मोंके कितने भागका असंक्रामक होता है? इस प्रकार यह इस मूल सूत्र गाथाका अर्थके साथ सम्बन्ध है और यह मूल सूत्र गाथामें की गई पृच्छाका निर्देश आनुपूर्वी संक्रम आदि विशेषकी अपेक्षा करता है और इसका विशेष निर्णय आगे करेंगे। इस प्रकार इस मूलगाथाके द्वारा पृच्छामात्रसे निर्दिष्ट किये गये अर्थ-विशेषोंकी विभाषा करने पर उस विषयमें ये पाँच भाष्यगाथायें हैं, इस बातका कथन करते हुए आगेके सूत्र को कहते हैं—

# इस मूलगाथा स्त्रकी पाँच भाष्य-गाथायें हैं।

§ ३२ यह सूत्र सुगम है।

क्ष उनकी समुत्कीर्तना करते हैं।

§ ३३ यह सूत्र सुगम है।

अब उन पाँच भाष्य-गाथाओं की यथाक्रम ही समुत्कीर्तना और विभाषा करते हुए वहाँ सर्व-प्रथम प्रथम भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना करते हैं, क्यों कि उद्देशके अनुसार निर्देश किया जाता है ऐसा न्याय है।

\* क्रोधसंज्वलनकी प्रथम कृष्टिके वेदकके अन्तिम समयमें मोहनीय कर्मके बिना शेष तीन कर्मोंकी अर्थात् तीन घातिकर्मोंकी नियमसे दस वर्षके भीतर अर्थात् अन्तर्मुहूर्त कम दस वर्ष प्रमाण स्थितिका बन्ध करता है तथा इन कर्मोंमें जिनकी अपवर्तना सम्भव है उनका देशघातिरूपसे बन्ध करता है [तथा जिन कर्मोंकी अपवर्तना सम्भव नहीं है उनका सर्वघातिरूपसे बन्ध करता है ] ।।२०८॥

१. व संकामगो प्रे॰ का॰।

§ ३४ एसा पढमभासगाहा। एदीए किट्टीवेदगस्स पिडणियदुद्देसे वट्टमाणस्स तिण्हं घाइकम्माणं हिदि-अणुमागवंधपमाणिषद्देसो कओ दट्ठव्वो। संपिह एदिस्से अवयवत्थो वुच्चदे। तं जहा—'दससु च वस्सस्संतो। एवं भणिदे कोहपढमिकट्टीवेदग-चित्मसमये दसण्हं वस्साणमंतो हिदिं बंधिदि—अंतोम्रहुत्तूणदसवस्सपमाणेण हिदिं वंधिदि ति वृतं होइ। 'णियमा दु' णिच्छयेणेव 'सेसगे अंसे' मोहणोयवज्जाणं तिण्हं घाइकम्माणिमिदि वृत्तं होइ। मोहणीयस्स वि हिदिवंधपमाणिषद्देसो एदेणेव सूचिदो दहुव्वो। तिण्हं घाइकम्माणं पि ट्ठिदिवंधपमाण-णिह् सो एत्थेव सूचिदो ति चेत्तव्वो, सूत्तस्सेदस्स देसामासयत्तादो।

§ ३५ संपिं गाहापच्छा इस्तत्थो वुच्चदे । तं जहा-'देसावरणीयाइं' देसघा-दीणि चेव वंधिद । 'जेसिमोवट्टणा अत्थि' एवं भणिदे घादिकम्सेसु जेसिं कम्माण-मोवट्टणा संभवइ तेसिं देसघादीणं चेव वंधगो होदि चि वुत्तं होइ । जेसिं पुण ओवट्टणाऐ णित्थ संभवो ताणि सन्वधादीणि चेव वंधिद चि एसो वि अत्थो एत्थेव णिलीणो चि वक्खाणेयन्वो । ओवट्टणासण्णा च पुन्वमेव पर्कविदा चि ण पुणो पर्कविज्जदे । संपिंह एदस्सेव गाहासुत्तत्थस्स फुडीकरणट्ठमुविरसं विहासागंथमाढवेइ –

\* एदिस्से गाहाए विहासा।

§ ३५ अब इस भाष्यगायाके उत्तरार्धका कथन करते हैं । यथा-'देसावरणीयाई' देशघातियोंको ही वाँघता है । 'जेसिमोवट्ठणा अत्थि' ऐसा कहनेपर घातिकमोंमें जिन कमेंकी अपवर्तना सम्भव है उन घातिकमोंमें देशघातियोंका हो बन्धक होता है । यह उक्त कथनका तात्पर्य है । परन्तु जिन घातिकमोंको अपवर्तनाका होना सम्भव नहीं है उन्हें सवंघाति रूपसे हो बाँघता है । इस प्रकार यह अयं भी इसी भाष्यगाथामें हो गमित है ऐसा व्याख्यान करना चाहिये । अपवर्तना संज्ञाका पहले ही कथन कर आये हैं, इसिलये यहाँ उसका पुनः कथन नहीं किया जाता है । अब इसो भाष्यगाथा पूत्रका स्पष्टीकरण करनेके लिये आगेके विभाषाग्रन्थको आरम्भ करते हैं—

अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं।

<sup>§</sup> ३४ यह प्रथम भाष्यगाथा है। इसके द्वारा प्रतिनियत स्थानमें विद्यमान कृष्टिवेदक क्षपकके तीन घातिकमोंके स्थिति-बन्ध और अनुभाग-बन्धके प्रमाणका निर्देश किया गया जानना चाहिये। अब इस भाष्यगाथाके प्रत्येक पदका अर्थ कहते हैं। यथा—'दससु च वस्सस्संतो' इस प्रकार कहने पर संज्वलन क्रोधकी प्रथम कृष्टिका वेदक अन्तिम समयमें दस वर्षोंके भीतर स्थितिको बाँधता है अर्थात् अन्तर्मृहूर्तं कम दसवर्षप्रमाण स्थितिको बाँधता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। 'णियमा दु' निश्चयसे हो 'सेसगे अंसे' मोहनीयकर्मको छोड़कर तीन घातिकर्मोको [दस वर्षोंके भीतर स्थितिको बाँधता है ] यह उक्त कथनका तात्पर्य है। मोहनीयकर्मके भी स्थितिबन्धके प्रमाणका निर्देश इसी वचनसे सूचित किया गया जानना चाहिये। तीन घातिकर्मोके भी स्थितिबन्धके प्रमाणका निर्देश इसी वचनसे सूचित हो गया, ऐसा ग्रहण करना चाहिये, अ्योंकि यह भाष्य-गाथासूत्र देशामर्षक है।

१. ओवट्टणा प्रे॰ का॰ ।

§ ३६ सुगमं।

\* एदीए गाहाए तिण्हं घादिकम्माणं हिदिबंधो च अणुभागवंधो च णिहिहो।

§ ३७ सुगममेदं पि सुत्तं; परिष्फुडमेवेत्थ तदुभयणिह सदंसणादो ।

**\* तं जहा ।** 

§ ३८ सुगमं ।

\* कोहस्स पढमिकटिचरिमसमयवेदगस्स तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिबंघो संखेज्जेहिं वस्ससहस्सेहिं परिहाइदूण दसण्हं वस्साणमंतो जादो।

\$ ३९ सुगममेदं पि गाहापुन्वद्भपिडवद्धं विहासासुत्तमिदि ण एत्थ किंचि वक्खाणेयव्वमिथ्य ।

अथाणुभागवंधो तिण्हं घादिकम्माणं किं सञ्वघादी देसघादि ति ?
 ४० सुगममेदं पुच्छावक्कं।

§ ३६ यह सूत्र सुगम है।

\* इस भाष्यगाथा द्वारा तीन घातिकर्मींके स्थितिवन्ध और अनुभागवन्धका निर्देश किया गया है।

§ ३७ यह सूत्र भो सुगम है, वयोंकि स्पष्टरूपसे ही इस भाष्यगाथामें उन दोनों विषयोंका निर्देश देखा जाता है।

# वह जैसे ।

§ ३८ यह सूत्र सुगम है।

\* क्रोध संज्वलनकी प्रथम कृष्टिके अन्तिम समयवर्ती वेदकके शेष तीन घातिकर्मीका स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्षींसे घटकर दस वर्षके भीतर हो जाता है।

§ ३९ गाथाके पूर्वाधंसे सम्बन्ध रखने वाला यह विभाषासूत्र भी सुगम है, इमिलये यहाँ इस सम्बन्धमें कुछ भी व्याख्यान करने योग्य नहीं है।

\* तीन घातिकर्मींका अनुमागवन्ध क्या सर्वधाति होता है या देशघाति होता है।

§ ४० यह पृच्छा वाक्य-सुगम है।

अथिता विकम्माणं जेसिमोवदृणा अत्थि ताणि देसघादीणि
 वंधिद, जेसिमोवदृणा णित्थि ताणि सन्वधादीणि वंधिद ।

§ ४१ सुगमं।

\* श्रोवदृणासःणा पुव्वं परूविदां ।

§ ४२ गयत्थमेदं पि सुत्तं, ओवङ्गणा-सण्णाए पुन्तमेव सुविचारिदत्तदो । तदो केवलणाणदंसणावरणीयाणमोवङ्गणाविरहिदाणं सन्वधादिओ चेवाणुभागवंधो, सेंसाण-मोवङ्गणयङीणं खओवसमसत्तिसंजुत्ताणं देसघादिओ चेवाणुभागवंधो एदिम्मि विसये पयङ्कद्विः, देसघादिकरणादो पाये तत्थ पयारंतरासंभवादो ति एसो एदस्स विहासागंथस्स गाहापच्छद्वपिडवद्धस्स समुदायत्थो । एवमेत्तिएण विहासागंथेण पदमभासगाहाए अत्थविहासण समाणिय संपिष्ठ विदियभासगाहाए समुविकत्तणं विहासणं च कुणमाणो उविरमं पबंधमादवेद्द ।

एतो बिदियाए भासगाहाए समुक्तिता। ४३ मुगमं।

§ ४१ यह सूत्र सुगम है।

\* अपवर्तना संज्ञाका पहले कथन कर आये हैं।

§ ४२ यह सूत्र भी गतार्थं है, वयों कि अपवर्तना संज्ञाका पहले ही अच्छी तरह विचार कर आये हैं। इसिलये अपवर्तनासे रिहत केवलज्ञानावरणीय और केवलदर्शनावरणीय सर्वधाित ही अनुभागवन्ध हस स्थानमें प्रवृत्त होता है, वयों कि देशधाितकरणसे लेकर इस स्थानमें उन प्रकृतियों का अन्य प्रकार सम्भव नहीं है। जिन कमों के देशधाितस्पर्धक होते हैं उन कमों को अपवर्तना संज्ञा है। इस प्रकार उक्त भाष्यगाथाके उत्तरार्धसे सम्बन्ध रखनेवाले इस विभाषाग्रन्थका यह समुच्चयरूप अर्थ है। इस प्रकार इतने विभाषाग्रन्थके द्वारा प्रथम भाष्यगाथाके अर्थका विशेष व्याख्यान समाप्त करके अब दूसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना और विभाषा करते हुए आगे के प्रबन्धको आरम्भ करते हैं—

# यह दूसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीतना है।
§ ४३ यह सूत्र सुगम है।

<sup>\*</sup> इन घातिकमों में जिनकी अपवर्तना होती है उन्हें देशघाति रूपसे बाँधता है तथा जिनकी अपवर्तना नहीं होती है उन्हें सर्वघातिरूपसे बाँधता है।

<sup>.</sup> पुव्वपरूविदा ता०

**\* तं जहा** ।

§ ४४ सुगर्म ।

\* (१५६) चरिमो वादररागो णामागोदाणि वेदणीयं च। वस्सस्संतो वंधदि दिवसस्संतो य जं सेसं॥२०९॥

§ ४५ एसा विदियगाहा अणियद्विकरणचरिमसमये मोहणीयवन्जाणं सन्वेसिं कम्माणं द्विदिवंघपमाणावहारणट्ठमोइण्णा, परिष्फुडमेवेत्थ तहाविहत्थणिद्देसदेस-णादो । एदस्स च गाहासुत्तस्स अवयवत्थपह्रवणा सुगमा । संपिह एदस्सेव गाहासुत्तत्थस्स फुडीकरणट्ठम्रविसं विहासागंथमाह ।

**\* विहासा** ।

§ ४६ सुगमं।

**% जहा** ।

इ ४७ सुगमं।

**\* वह** जैसे ।

§ ४४ यह सूत्र सुगम है।

\* नीवें गुणस्थानमें अन्तिम समयवर्ती बादर साम्परायिक क्षपक नामकर्म, गोत्रकर्म और वेदनीयकर्मको एक वर्षके अन्तर्गत बाँधता है और जो शेष तीन घातियाकर्म (ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्म) हैं उनको एक दिवसके अन्तर्गत वाँधता है।।२०९॥

§ ४५ यह दूसरी भाष्यगाथा अनिवृत्तिकरण क्षापकके अन्तिम समयमें मोहनीयकर्मको छोड़कर शेष सभी कर्मोंके स्थितिबन्धके प्रमाणका अवधारण करनेके लिये अवतरित हुई है, क्योंकि स्पष्टरूपसे ही इस भाष्यगाथामें उस प्रकारके अर्थंका निर्देश देखा जाता है। किन्तु इस गाथासूत्रके अवयवोंकी अर्थंप्ररूपणा सुगम है। अब इसी गाथासूत्रको स्पष्ट करनेके लिये आंगेके विभाषा ग्रन्थको कहते हैं—

\* अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं।

§ ४६ यह सूत्र सुगम है।

**\* वह** जैसे ।

§ ४७ यह सूत्र सुगम है।

# चरिमसमयबादर सांपराइयस्स णामागोदवेदणीयाणं हिदिबंधो

वस्सं देसूणं। तिग्हं घादिकम्माणं मुहुत्तपुधत्तो हिदिवंधो।

§ ४८ एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि। णवरि मोहणीयस्स चरिमो द्विदिवंधो अंतोमुहुत्तमेत्तो सुपसिद्धो ति ण एदिम्म गाहासुत्ते परूविदो। एवं विदियभासगाहाए अत्थिवहासणं समाणिय संपहि तिद्यभासगाहाए विहासणाह्यस्वरिमं सुत्तपवंधमाह।

# एत्तो तदियाए भासगाहाए समुिकत्तणा ।

§ ४९ सुगमं।

**\* तं जहा**।

§ ५० सुगमं !

\* चरिमो य सुहुमरागो णामागोदाणि वेदणीयं च। दिवसस्संतो बंधदि भिण्णसुहुत्तं तु जं सेसं ॥२१०॥

§ ५१ एसा तदियभासगाहा चरिमसमयसुहुमसांपराइयस्स छण्हं कम्माणं द्विदंघपमाणमेत्तियं होदि त्ति पदुप्पायणहुमोइण्णा। तं जहा-'चरिमो य सुहुम-

क्ष अन्तिम समययर्ती नादरसाम्परायिक क्षपक्रके नामकर्म, गोत्रकर्म और वेदनीयकर्मका स्थितिवन्ध एक वर्षसे कुछ कम होता है।

तथा तीन घातिकर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मका स्थिति-वन्ध मुहूर्तपृथवत्वप्रमाण होता है।

§ ४८ ये दोनों हो सूत्र सुगम हैं। इतनी विशेषता है कि मोहनीय कर्मका अन्तिम स्थितिबन्ध अन्तर्मुं हू ते प्रमाण सुप्रसिद्ध है, इसिलये इसका कथन इस भाष्यगाथामें नहीं किया है। इस प्रकार इस दूसरी भाष्यगाथाके अर्थकी विभाषा समाप्त करके अब तीसरी भाष्यगाथाकी विभाषा करनेके लिये आगेके सूत्रप्रवन्धको कहते हैं—

\* अव इससे आगे तीसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना करते हैं।

§ ४९ यह सूत्र सुगम है।

\* वह जैसे ।

§ ५० यह सूत्र सुगम है।

\* अन्तिम समयवर्ती सूक्ष्मताम्परायिक क्षपक जीव नामकर्म, गोत्रकर्म और वैदनीयकर्मको एक दिवसके भीतर वाँधता है तथा शेष जो तीन घातिकर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्म हैं उन्हें भिन्नमुहूर्तप्रमाण बाँधता है।।२१०।।

§ ५१ यह तीसरी भाष्यगाथा अन्तिम समयवर्ती सूक्ष्मसांपरायिक क्षपकके छह कर्मोंके स्थिति-वन्धका प्रमाण इतना होता है, इस बातका कथन करनेके लिये अवतरित हुई है। यथा—'चरिमो य युहुमरागो' अन्तिम समयवर्ती सूक्ष्मसांपरायिक जीव 'णामा-गोदाणि वेदणीयं चं' नाम, गोत्र और वेदनीय इन तीन अघाति कर्मीको 'दिवसस्संतो बन्धदि' संख्यात मुहूर्तप्रमाण बाँधता है यह उनत रागो' चरिमसमयसुहुमसांपराइओ 'णामागोदाणि वेदणीयं च' एदाणि तिण्णि अघादिकम्माणि दिवसस्संतो बंधदि, संखेज्जम्रहुत्तपमाणेण बंधदि त्ति वृत्तं होइ, णामागोदाणमहम्रहुत्तमेत्तिद्विवंधदंसणादो, वेदणीयस्स वारमम्रहुत्तमेत्तिद्विवंधदंसणादो ति । 'भिण्णमुहुत्तं तु जं सेसं, एदेण सुत्तावयवेण वृत्तसेसाणं तिण्हं घादिकम्भाण-मंतीष्टुहुत्तमेत्ती सुहुमसांपराइयचरिमसमयविसओ द्विदिवंधी होदि ति एसी अत्थविसेसी जाणाविदो । संपिंह एदस्सेव गाहासुत्तत्थस्स फुडीकरणहुमुविरमो विहासागंथो ।

**\* विहासा ।** 

§ ५२ सुगम।

\* चिरतसमयसुहुमसांपराइयस्स णामागोदाणं द्विदिवंघो श्रद्ध-**मु**हुत्ता े

वेदणीयस्स हिदिवंधो बारसमुहुत्ता। तिण्हं घादिकम्माणं हिदिवंधो अनोमुहुत्तो ।

s ५३ एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । एवमेदाहिं तीहिं भासगाहाहिं 'के बंधदि'ति एदस्स मूलगाहावयवस्स अत्थो भणिदो । संपिह 'के व वेदयदि अंसे । इच्चेदं मूल-गाहासुत्तावयवमस्मियूण किट्टीवेदगस्स घादिकम्माणमणुभागोदयविसेसगवेसणह चउत्थीए भासगाहाए सम्रुविकत्तणं कुणमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ-

कथनका तात्पर्य है, क्योंकि नामकर्म और गोत्रकर्मका आठ मुहूतंप्रमाण स्थितिबन्ध देखा जाता है तथा वेदनीय कर्मका बारह मुहूर्तप्रमाण स्थितिबन्ध देखा जाता है। 'भिष्णमुहुत्तं च जं सेसं' इस भाष्यगाथा सूत्रके अन्तिम चरणसे पहले कहे गये तीन अघाति कमेसि शेष रहे जो तीन घातिकर्म उनका अन्तर्मु हूर्त प्रमाण स्थितिबन्ध सूक्ष्मसाम्परायिक क्षपकके अन्तिम समयमें होता है । इस प्रकार इस अर्थविद्योपका ज्ञान कराया गया है। अब गाथा सूत्रके इसी अर्थको स्पष्ट करनेके लिये आगेका विभाषा ग्रन्थ आया है—

अब इस माडयगाथासूत्रकी विभाषा करते हैं।

§ ५२ यह सूत्र सुगम है।

\* अन्तिम समयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक क्षपकके नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध आठ ग्रहूर्तप्रमाण होता है।

वेदनीय कर्मका स्थितिबन्ध बारह मुहूर्तप्रमाण होता है। तथा तीन घातिकर्मीका स्थितिबन्ध अन्तर्ग्रहूर्तप्रमाण होता है।

§ ५३ ये तीनों सूत्र सुगम हैं। इस प्रकार इन तीन भाष्यगाथाओ द्वारा 'के बन्धदि' इस मूल-सूत्र गाथासम्बन्धी अवयवका अर्थ कहा । अब 'के व वेदयदि अंसे' इस प्रकार इस मूल गाथासूत्र-सम्बन्धी अवयवका आश्रय करके कृष्टिवेदकके घातिकर्मीके अनुभागके उदयविशेषका अनुसन्धान करनेके लिये चौथी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं—

१. अंतोमुहुत्तं प्रं० का०।

- % एतो चडत्थीए भासगाहाए समुक्तिता।

  § ५४ सुगमं।
- \* (१५८) अध मदि-सुद-श्रावरणे च श्रंतराइए च देसमावरणं। लद्धी ये वेदयदे सन्वावरणं श्रलद्धी य ॥२११॥

§ ५५ एसा चडत्थी भासगाहा णाणावरणदंसणावरण-अंतराइयाणं तिण्हं मूल-पयडीणं जाओ उत्तरपयडीओ खओवसमसत्तिसहगदाओ तासिमणुभागोदयो एदस्स किट्टीवेदगक्खवगस्स देसघादीओ सन्वघादीओ वा होदूण पयट्टदि ति एदस्स अत्थिविसे-सस्सपदुष्पायणह्मोइण्णा । संकामणपट्ठवगस्स विदियमासगाहासंबंधेण पुन्वमेवंविहो अत्थिविसेसो सवित्थरं विहासिदो चेव, पुणो किमहुमेण्हिमादिविन्जदि ति णासंका कायन्वा, किट्टीवेदगसंबंधेण विसेसियूण पुणो वि तप्यस्वणाए दोसाणुवलंभादो । एदिस्से चडत्थमासगाहाए किचि अवयवत्थपस्वणं कस्सामो । तं जहा—अथेत्यय

\* जो लिब्धसंज्ञावाले (शयोपश्चमसंज्ञक) मितज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण और पाँच अन्तराय कर्म हैं तथा (भाष्यगाथास्त्रमें आये हुए 'च' पदसे गृहीत अवधिज्ञाना-वरण, मनःपर्ययज्ञानावरण, चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण और अवधिदर्शनावरण कर्म हैं) उन सबका देशावरणरूपसे वेदन करता है; तथा अलब्धि संज्ञावाले जिन कर्मोंका श्रयोपश्चम नहीं हुआ है उन कर्मोंका सर्वधातिरूपसे वेदन करता है ॥२११॥

§ ५५ यह चीथी भाष्यगाथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तोन मूल प्रकृतियोंकी क्षयोपशमशक्तिसे युक्त जो उत्तरप्रकृतियाँ हैं उनके अनुभागका उदय इस कृष्टिवेदक क्षपकके देश-घातिरूप होकर प्रवृत्त होता है या सर्वधातिरूप होकर प्रवृत्त होता है इस प्रकार इस अर्थविशेषका प्रतिपादन करनेके लिये अवतीर्ण हुई है।

शंका—संक्रामण प्रस्थापकके दूसरी भाष्यगाथाके सम्बन्धसे पहले हो इस प्रकारके अर्थ-विशेषकी विस्तारके साथ विभाषा कर आये हैं, इसिलये इस समय इसको पुनः किसिलये आरम्भ किया जाता है ?

समधान ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि कृष्टिवेदकके सम्बन्धवश विशेष-रूपसे फिर भी उसके प्ररूपण करनेमें कोई दोष नहीं पाया जाता ?

113

१. अघ मुद-मदिआवरणे दि० ।

२. लही यं प्रे० का०।

निपातः पादपूरणेऽथवाणुवश्चमीकरणे वा द्रष्टव्यः । 'सुद-मदि आवरणे च' एवं मणिदे सुदणाणावरणीये मदिणाणावरणीये च अणुभागमेसो वेदंतो देसमावरणं देसघादि, सरूवमेदेसिमणुभागं वेदेदि चि वृत्तं होइ ।

६ ५६ एत्थ च सद्दणिद्देसेण 'ओहि-मणपज्जवणाणावरणीयाणं चक्खु-अचक्खु-ओहिदंसणावरणीयाणं च गहणं कायच्वं, तेसिं पि खओवसमलिद्धसंभववसेण देसघादि-अणुभागोदयसंभवं पिंड विसेसामावादो । ण केवलमेदेसिं चेव कम्माणमणुभागमेसो देसघादिसरूवं वेदेदि, किंतु 'अंतराइए च' पंचंतराइयपयडीणं पि देसावरणसरूवमणु-भागमेसो वेदयदे, लिद्धकम्मसत्त पिंड विसेसामावादो ति वृत्तं होइ । कृदो एवमेदेसिं कम्माणमणुभागोदयस्स देसघादित्तसंभवो जादो ति आसंकाए इदमाह—'लद्धी यं' जं जम्हा खओवसमलद्धी एदेसिं कम्माणमेत्थं संभवइ, तम्हा देसघादिसरूवमेदेसिमणु-भागं वेदेदि ति भणिदं होदि ।

९ ५७ एवमेदेण एदेसिं कम्माणमणुभागोदयस्स देसघादित्तसंभवं पदुष्पाइय संपिंद तदेयंतावहारणणिरायरणमुहेण सन्वघादिसह्यो वि एदेसि वुत्तासेसकम्माणमणु-

अब इस चौथी भाष्यगाथाके अवयवोंके किंचित् अर्थकी प्ररूपणा करेंगे। यथा—इस भाष्य-गाथा सूत्रमें 'अघ' यह निपात पादपूरण अर्थमें जानना चाहिये या अनुपशमीकरण के अर्थमें जानना चाहिये। 'सुद-मदि आवरणे च' ऐसा कहने पर श्रुतज्ञानावरणीय और मितज्ञानावरणीयके अनुभागको यह क्षपक वेदन करता हुआ देशावरणरूपसे ही वेदन करता है अर्थात् इन कर्मोंका देशघाति स्वरूप अनुभागका वेदन करता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

§ ५६ इस भाष्यगाथा सूत्रमें आये हुए 'च' शब्दके निर्देशसे अवधिज्ञानावरण, मन पर्ययज्ञाना-वरण कर्मोका तथा चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण और अवधिदर्शनावरण कर्मोका ग्रहण करना चाहिये क्योंकि इन कर्मोका भी क्षयोपशमलिंधके सम्भव होनेसे देशघाति अनुभागके उदयके सम्भव होनेके प्रति विशेषताका अभाव है। केवल इन्हीं कर्मोंके अनुभागको यह क्षपक देशघाति-स्वरूपसे वेदन नहीं करता है, किन्तु 'अंतराइए च' अन्तराय कर्मकी पाँचों प्रकृतियोंका भी देशावरण-स्वरूप अनुभागको यह क्षपक वेदन करता है, क्योंकि उनके उक्तकर्मोंके क्षयोपशमलिंध कर्मशिरूप होनेके प्रति विशेषताका अभाव है। यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इस प्रकार इन कर्मोंके अनुभागका उदय देशघातिपनेको केसे प्राप्त हो गया ऐसी आशंका होने पर उक्त भाष्यगाथासूत्र में यह वचन कहा है—'लद्धी य' यतः इन कर्मों की क्षयोपशमलिंध यहां पर सम्भव है, इसलिये इन कर्मों के देशघातिस्वरूप अनुभाग को यह जीव वेदता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है।

§ ५७. इस प्रकार इस कथंन द्वारा इन कर्मों के अनुभाग के उदय के देशघातिपने के संभव होने का कथन करके अब उन कर्मों के एकान्त के निश्चय के निराकरणद्वारा इन उक्त समस्त

१. पादपूरणार्थैवाणुवशमीकरणे प्रे॰ का॰ । पादपूरणाथ वाणुवशमीकरणे ता॰ ।

२, अंतराये आ०।

भागोदयसंभवो अत्थि त्ति पदुष्पाएमाणो इदमाह—'सन्वावरणं अरुद्धी य। ण केवल-मेदेसिं कम्माणमणुभागोदयं देसघादिसह्वं चेव वेदयदि, किंतु सन्वावरणं च' सन्व-घादिसह्वं च एदेसिमणुभागं वेदेदि । किं कारणं १ अरुद्धी य, खओवसमलद्धीविरहो अरुद्धी णाम । जदो एदेसिं कम्माणं खओवसमिवसेसो केसु वि जीवेसु णित्थ, तदो सन्वधादिसह्वो वि एदेसिं कम्माणमणुभागोदओ कत्थइ ण विरुज्झिद त्ति वृत्तं होइ।

६ ५८ एत्थ चोदओ भणइहोउ णाम ओहि—मणपज्जवणाणावरणीयाणमोहिदं-सणावरणीयस्स च अणु, भागोदयो केसु वि जीवेसु देसघादिसरूवो अण्णेसु च सव्वधा-दिसरूवो होद्ण पयद्ददि त्ति, सव्वेसु जीवेसु एदासि तिण्हं पयडीणं खओवसमलढीए णियमाणुवलंभादो । किंतु सुद—मदिआवरणदिपयडीणं देस—सव्वधादिसरूवो अणुभागो-दओ भयणिव्जसरू, वेणेदस्स खवगस्स होदि त्ति णेदं घडदे, तासि खओवसमलढीए सव्वजीवेसु अवस्सं, माविणियमदंसणादो त्ति ?

कमों के अनुभाग का उदय सर्वधातिस्वरूप भी सम्भव है इस बात का प्रतिपादन करते हुए उक्त भाष्यगाथा का यह वचन कहा है—'सब्वावरणं अलद्धी य' इन कर्मों के अनुभाग के उदय को केवल देशधातिस्वरूप ही वेदन नहीं करता, किन्तु 'सब्वावरणं च' इन कर्मों को सर्वधातिस्वरूप भी वेदन करता है।

#### शंका-इसका कारण क्या है ?

समाधान-क्योंकि 'अलद्धी य' ये कर्म क्षयोपशमलब्धि से रहित हैं।

अलब्धका अर्थ है कि यतः इन कर्मों का क्षयोपशमिवशेष किन्हीं जीवों में नहीं पाया जाता इसिलये किन्हीं जीवों में इन कर्मों के अनुभाग का उदय सर्वधातिस्वरूप भी विरोध को प्राप्त नहीं होता।

§ ५८ शंका—यहां पर शंकाकार कहता है कि अवधिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण और अवधिदर्शनावरण के अनुभाग का उदय किन्हीं जीवों में देशघातिस्वरूप होकर प्रवृत होवे तथा अन्य जीवों में उक्त तीन कर्मों का उदय सर्वधातिस्वरूप होकर प्रवृत होवे, क्योंकि सब जीवों में इन तीन प्रकृतियों की क्षयोपशमलिब्ध होने का नियम नहीं पाया जाता। किन्तु मितज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरण आदि प्रकृतियों के देशघाति और सर्वधातिस्वरूप अनुभाग का उदय भजनीय-रूप से इस क्षपक प्रवृत्त होता है यह वात घटित नहीं होती, क्योंकि उन प्रकृतियों के क्षयोपशमलिब्ध के सब जीवों में अवश्य होनेका नियम देखा जाता है।

१. सन्वावरणो आ० ।

§ ५९ एत्थ परिहारो वुच्चदे—सच्चमेदमेदेसि कम्माणं खओवसमलिद्धिसामाणं सच्वजीवेसु णियमा संभवदि त्ति, किंतु खओवसमिवसेसमिस्सयूण पयदत्थसमत्थणा इत्थमणुगंतच्वा । तं जहा—मिद-सुदणाणावरणीयाणं ताव उच्चदे । दोण्हमेदासि पय-डीणमसंखेटजलोगमेत्तीओ उत्तरोत्तरपयडीओ अत्थि पट्टजायसुदणाणप्पहुिं जाव सच्चुक्क-स्ससुदणाणे त्ति समविहृदणाणिवयप्पेसु पिट्टबद्धाणमसंखेटजलोगमेत्ताणमावरणिवयप्पाण-सुवलंभादो । ण च मिदणाणस्स आवरणवियप्पा एत्तियमेत्ता सुत्तिणबद्धा णित्थि ति आसंका कायच्वा; मिदणुव्वसुदणाणमेदेण भिण्णस्स मिदणाणस्स वि तेत्तियमेत्ताणमाव-रणवियप्पाणं संभवे विरोहासावादो । एवं च संते तत्थ जो सच्चुक्कस्सखओवसमपिरणदो चोह्सपुव्वहरो सच्चुक्कस्सकोट्टबुद्धिआदिमिदणाणिवसेससंपण्णो खवगसेदिमारूढो तस्स देसघादिसरूवो चेव दोण्हमेदासिं पयडीणमणुभागोदओ होदि, तदुत्तरपयडीणं सच्वासिमेव तत्थ देसघादिसरूवेण परिणमिय उदयिहदीए समवट्टाणदंसणादो ।

६० जो पुण विगलसुद्धारओ विगलमदिणाणी च सेढिमारुहदि तत्थ सन्व
घादिसरूवो एदासिमणुभागोदओ दुइन्वो; हेड्डिमावरणाणं तत्थ देसघादिपरिणामसंभवे

वि उविरमावरणवियप्पाणं सन्वघादिसरूवाणमेव तिम्म पवृत्तिदंसणादो । हंदि जह वि

एगवखरेणूणस्यलसुद्धारओ खवगसेढिमारुहदि, तो वि तत्थ सन्वघादिसरूवो

§ ६० किन्तु जो 'विकल श्रुतघारक और विकल मितज्ञानी जीव क्षपकश्रेणिपर आरोहण करता है उसके इन दोनों प्रकृतियोंके उत्तर मैदोंके अनुभागका सर्वधातिस्वरूप उदय जानना चाहिये। यद्यपि उक्त दोनों प्रकृतियोंके अधस्तन आवरणोंका देशघातिरूपसे परिणमन सम्भव होने

६ ५९ समाधान—अब यहाँपर इसका परिहार कहते हैं—यह बात सच है कि इन कमोंकी क्षयोपशमलिब्ध-सामान्य सब जीवोंमें नियमसे सम्भव है, किन्तु क्षयोपशम-विशेषका आश्रय करके प्रकृत वर्थका समर्थन इस प्रकार जानना चाहिये; यथा—सर्वप्रथम मितज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरणकी अपेक्षा कथन करते हैं—इन दोनों प्रकृतियों की असंख्यातलोकप्रमाण उत्तरोत्तर प्रकृतियों हैं, क्योंकि पर्याय श्रुतज्ञानसे लेकर सबसे उत्कृष्ट श्रुतज्ञान तक समवस्थित ज्ञानके भेदोंमें प्रतिबद्ध असंख्यात लोकप्रमाण बावरणके भेद उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर मितज्ञानके भेदोंमें प्रतिबद्ध असंख्यात लोकप्रमाण बावरणके भेद उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर मितज्ञानके इतने आवरणके भेद सूत्रमें नहीं कहे गये हैं, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि मितज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञानके भेदसे भेदको प्राप्त हुए मितज्ञानके भी उतने बावरणके भेदोंके सम्भव होनेमें विरोधका अभाव है। और ऐसा होनेपर उस विषयमें जो सबसे उत्कृष्ट क्योपशमसे परिणत चौदह पूर्वधर तथा जो सबसे उत्कृष्ट कोष्ठबुद्ध आदि मितज्ञान विशेषसे सम्पनन ऐसा जो क्षपकश्रेणिपर आरूढ़ जीव है उसके इन दोनों प्रकृतियोंका देशघातिस्वरूप हो अनुभागका उदय होता है, क्योंकि उन दोनों प्रकृतियोंके सभी उत्तर भेदोंकी वहाँ देशघातिस्वरूपसे परिणमन करके उदयस्थितिका समवस्थान देखा जाता है।

१. लिख प्रे॰ का॰।

सुद-मिद्वणाणावरणीयाणमणुभागोदओ ण विरुद्धो; चिरमावरणवियप्परस तत्थ सन्व-घादित्तदंसणादो ति । ण च विगलसुद्धारयाणं खवगसेहिसमारोहोणासंभवो, दस-णव-पुन्वहराणं पि सेहिसमारोहणे संभवोवएसादो । तम्हा सन्वृक्कस्सखओव— समलद्भिपरिणदसयलसुदणाणिम्स उनकरसकोट्टबुद्धिआदिचहुरमलबुद्धिविसिट्ठे जीवे देसावरणीयस्रक्ष्वो एदेसिमणुभागोदको, तदण्णत्थ सन्वधादिसस्रवो ति एसो एत्थ सुत्तत्थसन्भावो; एवमोहिणाणावरणादिसेसपयडीणं पि पयदत्थजोजणा जाणिय कायन्वा । णविर ओहिमणपन्जवणाणावरणोयाणमोहिदंसणावरणीयस्स च उत्तरोत्तरपयिह-विवक्खाए विणा वि देस-सन्वधादित्तमणुभागोदयस्स संभविद ति दट्टवं, सन्वेसु जीवेसु तैसिं खओवसमणियमाणुवलंमादो । संपिह एदस्सेव गाहासुत्तत्थस्स फुडी-करणद्रमुविरमं विहासागंथमादवेइ—

- \* लद्धीए विहासा।
- ई ६१ सुगमं।
- \* जदि सन्वेसिमक्लराणं खओवसमो गदो, तदो सुदावरणं मदि-

पर भी उपरिमञावरणोंके भेदोंका सर्वधातिस्वरूपसे ही वहाँ प्रवृत्ति देखी जाती है। खेद है कि यदि एक अक्षरसे कम वह सम्पूर्ण श्र्तका धारक होकर क्षपकश्रेणिपर आरोहण करता है तो भी उसके श्रुतज्ञानावरणीय और मितज्ञानावरणीयके अनुभागका सर्वधातिस्वरूप उदय विरोधको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अन्तिम आवरणके भेदका उसके सर्वधातिपना देखा जाता है। और विकल श्रुतधरोंन्का क्षपकश्रेणिपर आरोहण करना असम्भव नहीं है, क्योंकि दस पूर्वधर और नौ पूर्वधरोंका भी क्षपकश्रेणिपर आरोहण करना सम्भव है, ऐसा आगमका उपदेश है। इसिलये सबसे उत्कृष्ट क्षयोपश्चमलिक्षसे परिणत सकल श्रुतज्ञानी जीवके तथा उत्कृष्ट कोष्ठबुद्धि आदि चार निर्मल बुद्धिसे युक्त जीवके इन दोनों प्रकृतियोंके अनुभागका देशधातिस्वरूप उदय होता है तथा उनसे अन्य क्षपक जीवके सर्वधातिस्वरूप ही उदय होता है इस प्रकार यह प्रकृत में सूत्रका अर्थके साथ सद्भाव है। इसी प्रकार अवधिज्ञानावरण आदि शेष प्रकृतियोंकी भी प्रकृत वर्थके साथ जानकर योजना कर लेनी चाहिये। इतनी विशेषता है कि अवधिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण और अवधिदर्शनावरण की उत्तरीत्तर प्रकृतियोंकी विवक्षाके विना भी देशधाति और सर्वधातिरूपसे अनुभागका उदय सम्भव है ऐसा जानना चाहिये, क्योंकि सभी जीवोंमें उन प्रकृतियोंके क्षयोपशमका नियम, उपलब्ध नहीं होता है। अब उक्त गाथासूत्रके इसी अर्थको स्पष्ट करनेके लिये आगेके विभाषा ग्रन्थको आरम्भ करते हैं—

<sup>\* &#</sup>x27;लड़ीए' इस पद की विभाषा इस प्रकार है।

<sup>§</sup> ६१ यह सूत्र सुगम है।

<sup>\*</sup> यदि सभी अक्षरोंका क्षयोपशम हो गया है तब यह जीव श्रुतज्ञानावरण और मतिज्ञानावरणका देशघातिरूप वेदन करता है।

त्रावरणं च देसघादिं वेदयदि । अध एक्कस्स वि श्रक्खरस्स ए गदो खत्रो-वसमो तदो सुद-मदि-श्रावरणाणि सन्वधादीणि वेदयदि ।

§ ६२ एतथ 'जइ वि सन्वेसिमक्खराणं खओवसमो गदों ति भणिदे सयलसुद-णाणदन्व-भावक्खराणं चदुसद्विअक्खरसंजोगजणिदसह्वेणेगद्विवग्गपमाणाणं सन्वेसिमेव जइ खओवसमो जादो तो सयलसुद्धारओ खनगो चदुरमलबुद्धिविसेससंपण्णो सुद्रणाणावरणीयं मदिणाणावरणीयं च देसघादिसह्वं वेदेदि, तत्थ तदुत्तरपयडीणं णिरवसेसमेव देसघादिसह्वेण परिणदत्तादो त्ति वृत्तं होइ।

§ ६३ 'अध एक्कस्स वि अक्खरस्स०' एवं भणिदे जह सन्वेसिमेव सुद्णाणक्ख-राणमेगक्खरेणूणाणं खओवसमो संजादो तो वि दोण्हमेदासि पयडीणमणुंमागं सन्वघादि चेव वेदेदि ति भणिदं होदि, तत्थ चरिमक्खरावरणस्स खओवसमाभावेण सन्वघादित्तदंसणादो ।

§ ६४ एवमंतराइयस्स वि जइ अधिओ खओवसमी जादो तो उक्कस्समणवलादि-लिखिपरिणदो तदणुभागं देसघादिसरूवं वेदेदि चेव । जइ वहुगो खओवसमो ण संपत्ते तो तं सन्वघादि चेव वेदेदि ति वत्तन्वं । संपिह इममेवत्थमुवसंहारम्रहेण परूवेमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ ।

\* अब यदि एक भी अक्षरका क्षयोपश्चम नहीं हुआ है तब यह क्षपक मति-ज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरण को सर्वधातिरूप वेदन करता है।

§६२ यहाँ पर यद्यपि सब अक्षरोंका क्षयोपशम हो गया है ऐसा कहने पर चौसठ अक्षरों के संयोग से उत्पन्तस्वरूप होने से एक ही वगंप्रमाण सम्पूर्ण श्रुतज्ञानके समस्त द्रव्यभावरूप अक्षरोंका यदि क्षयोपशम हो गया है तो वह सकल श्रुतधारक क्षपक तथा चार अमल बुद्धिविशेषसे सम्पन्न वह क्षपक श्रुतज्ञानावरणीय और मितज्ञानावरणीय प्रकृतियोंको देशघातीरूप वेदता है, क्योंकि वहाँ उस जीवके उन दोनों कर्मोंकी उत्तरप्रकृतियोंका पूरी तरह से देशघातीरूप से परिणमन हो गया है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

§ ६३ 'अध एक्कस्स वि अक्खरस्स॰' ऐसा कहने पर यदि एक भी अक्षर से कम सभी श्रुतज्ञानसम्बन्धी अक्षरोंका क्षयोपशम हो गया है तो भी इन दोनों प्रकृतियों के अनुभाग को सर्वधातिरूपसे हो वेदता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है, क्योंकि उप जीवके अन्तिम अक्षरावरणके क्षयोपशमका अभाव होने से उसके सर्वधातिपना उदयमें देखा जाता है।

§ ६४ इसी प्रकार अन्तराय कर्म का भी यदि सबसे अधिक क्षयोपशम हो गया है तो उत्कृष्ट मनोबल आदि लब्धिसे परिणत वह क्षपक जीव उसके अनुभागको देशघातिरूप हो वेदता है । यदि बहुत क्षयोपशम नहीं प्राप्त हुआ है तो वह उस अन्तराय कर्मको सर्वधातिरूप से ही वेदता है ऐसा यहाँ कहना चाहिये । अब इसी अर्थंका उपसंहार द्वारा प्ररूपण करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं—

# एवमेदेसिं तिएहं घादिकम्माणं जासिं पयडीणं खत्रोवसमो गदो तोसिं पयडीणं देसघादि उदयो। जासिं पयडीणं खत्रोवसमो ए गदो तासिं पयडीणं सन्वघादि उद्यो।

§ ६५ गयत्थमेदं सुत्तं ।

एवमेत्तिएण पवंधेण चडत्थभासगाहाए अत्थिवहासणं समाणिय संपिह जहावसर-पत्ताए पंचमभासगाहाए अत्थिवहासणद्वपुविरमं सुत्तपवंधमाह—

\* इस प्रकार इन तीन घातिकर्मसम्बन्धी जिन प्रकृतियोंका क्षयोपशम हो गया है उन प्रकृतियोंका देशघातिरूपसे उदय होता है तथा जिन प्रकृतियोंका क्षयोपशम नहीं हुआ है उन प्रकृतियोंका सर्वघातिरूपसे उदय होता है।

§ ६५ यह सूत्र गतार्थ है।

विशेषार्थ--यह सामान्य वचन है कि क्षपकश्रोणिपर आरोहण करनेवाला श्रुतकेवली होता है, पर इस वचनका अपवाद भी पाया जाता है। इसका उल्लेख चूर्णिसूत्रके आधारपर वोरसेन स्वामीने किया है। चूर्णिसूत्रमें यह वचन उपलब्ध होता है कि श्रुतज्ञानके एक भी अक्षरका आवरण-कर्म यदि शेष है और आवरणका यदि क्षयोपशम नहीं हुआ है तो उतने अंशमें वह श्रुतज्ञानावरणके सर्वघातिपनेका वेदन करता है। यही वात मितज्ञानावरणके सम्बन्धमें भी समझ लेनी चाहिए। जिस जीवके श्रुतज्ञानावरणका पूरा क्षयोपराम होता है उसके मितज्ञानावरणका भी पूरा क्षयोपराम होता है। श्रुतज्ञानावरणके पूरे क्षयोपशमके पाये जाने से जहाँ यह क्षपकजीव श्रुतकेवली होता है वहीं मतिज्ञानावरणके पूरे क्षयोपशमके पाये जाने से उसके कोष्ठबुद्धि, बीजबुद्धि, संभिन्नसंश्रोत्रबुद्धि और पदानुसारित्ववृद्धि ये चार वृद्धियां अवश्य पाई जाती हैं। ऐसे जीव मतिज्ञान और श्रुतज्ञानकी अपेक्षा पूरे लिब्बसम्पन्न होते हैं, क्योंकि उनके मात्र देशघाति अनुभाग का उदय पाया जाता है। किन्तु जिनके श्रुतज्ञानमें एक अक्षरकी भी कमी पायी जाति है उनके मितज्ञान भी उतने अंशमें कम होता है, क्योंकि उनके उतने अंश में सर्वघाति अनुभाग कर्म का उदय नियम से पाया जाता है। यह मित-ज्ञान और श्र्तज्ञानके सम्बन्धकी व्यवस्था है। उक्त भाष्य गाथामें आगे हुए 'च' पदसे यह भी ज्ञात होता है कि जो व्यवस्था मतिज्ञान और श्रुतज्ञानके सम्बन्धमें है वही व्यवस्था चक्षुदर्शन और अचक्षु-दर्शनके सम्बन्धमें भी जान लेना चाहिये। अर्थात् जिन जीवोंके चक्षुदर्शनावरण और अचक्षुदर्शना-वरणका पूरा क्षयोपशम हुआ है, वे लब्धिसम्पन्न होते हैं तथा जिन जीवोंके इन दोनों कर्मोंका पूरा क्षयोपराम नहीं हुआ है वह जितने अंशमें कम होता है वे उतने अंशमें लब्धिसम्पन्न नहीं होते हैं। यहाँ मात्र देशघाति कर्मके उदयकी अर्थात् क्षयोपशमकी लब्धि संज्ञा है और जिस कर्मका जितने अंशमें क्षयोपशम न होकर सर्वंघाति अनुभागका उदय शेष है उसकी अलब्धि संज्ञा है।

इसी प्रकार क्षपकश्रेणिसे जिन जीवोंको अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और अवधिदर्शन पूरा पाया जाता है उनके मात्र देशघाति कमका उदय होने से वे लब्धसम्पन्न होते हैं और जिनके उक्त कर्मोंका अंशतः या समग्ररूपसे सर्वघाति अनुभागका उदय पाया जाता है वे अंशतः या पूरी तरहसे अलब्धिसम्पन्न होते हैं।

इस प्रकार इतने प्रबन्ध द्वारा चौथी भाष्य गाथा के अर्थ की विभाषा समाप्त करके अब यथावसर प्राप्त पाँचवीं भाष्य गाथा के अर्थ की विभाषा करने के लिए आगे के सूत्रप्रबन्ध की कहते है— \* (१५९) जसणाममुचगोदं वेदयदि णियमसा त्रणंतगुणं। गुणहीणमंतरायं से काले सेसगा भन्जा॥२१२॥

§ ६७ एसा वि पंचमी भासागाहा 'के व वेदयदि अंसे' इच्चेवं मूलगाहासुत्ता-वयवमस्सिय्ण अणुभागोदयविसयमेव विसेसंतरं पदुष्पाएदुमोइण्णा। तं कध ? 'जस-णाममुच्चगोदं' एवं भणिदे जसगित्तिणाममुच्चागोदं च 'वेदयदे' अणुहवइ, 'णियमसा' णिच्छयेणेव 'अणंतगुणं समए समए अणंतगुणविद्धिए दोण्हमेदेसिं कम्माणमणुभागं वेदेदि ति वृत्तं होइ। कुदो एविमिदि चे ? सुहाणं पयडीणं विसोहि-विह्वीए अणुभागोदयस्स अणंतगुणविद्धं मोत्तृण पयारंतरासंभवादो। एदं च जस-गित्तिउच्चागोदवयणं देसाभासयं तेण जित्तयाओ सुहपयडीओ परिणामपच्चइयाओ तासिं सन्वासिमेवाणुभागोदयो पिडसमयमणंतगुणविद्धीए एदस्स खवगस्स पयद्दिद ति णिच्छओ कायव्वो।

§ ६६ यह सूत्र सुगम है।

\* (१५९) यशःकीर्ति नामकर्म और उच्चगोत्रकर्मका यह क्षपक प्रतिसमय नियमसे अनन्तगुणवृद्धिरूपसे वेदन करता है, अन्तरायकर्मको यह क्षपक प्रतिसमय अनन्तगुणहानिरूपसे वेदन करता है तथा उक्त कर्मींसे जो कर्म शेप बचे हैं उनको यह क्षपक प्रतिसमय मजनीयरूप से अर्थात् छह वृद्धि, छह हानि में से कोई एक वृद्धि और कोई एक हानिरूपसे तथा अवस्थितरूपसे वेदन करता है।।२१२।।

§ ६७ यह पाँचवीं गाथा भी 'के व वेदयदि अंसे' इस प्रकार मूल गाथासूत्र के अन्तिम चरण का आश्रय करके अनुभागसम्बन्धी उदयविषयुक विशेषताका ही प्रतिपादन करनेके लिये अवतीर्ण हुई है।

शंका -- वह किस प्रकार ?

समाधान—क्योंकि 'जसणाममुच्चगोदं' ऐसा कहने पर यशःकीर्ति नामकर्म और उच्च-गोत्रको प्रतिसमय 'वेदयदे' अनुभवता है, 'णियमसा' निरुचयसे हो 'अणंतगुणं' अनन्तगुणवृद्धिरूपसे, उक्त दोनों कर्मोंके अनुभागका वेदन करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंका--ऐसा किस प्रकार है ?

समाधान—क्योंकि शुभ प्रकृतियोंकी विशुद्धिकी वृद्धिके कारण अनुभाग के उदयकी अनन्तगुणवृद्धिको छोड़कर और दूसरा प्रकार सम्भव नहीं है। किन्तु यह यशःकीर्ति नामकर्म वचन और उच्चगोत्रकर्म वचन देशामर्षक है, इसिल्प्ये जितनी परिणामप्रत्ययरूप शुभप्रकृतियाँ है उन सबके ही अनुभागका उदय इस क्षपकके प्रतिसमय अनन्तगुणवृद्धिरूपसे प्रवृत्त होता है ऐसा यहाँ निश्चय करना चाहिये।

<sup>\*</sup> इससे आगे पाँचवीं भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना करते हैं।

§ ६८ असुहाणं पि असादाअधिरादिपयडीणं परिणामपच्चइयाणमणुभागोदओ अणंतगुणहाणिसरूवेणेदिम विसये पयद्वदि त्ति एसो वि अत्थो एत्थ सुत्तस्चिदो दहुन्वो।

े ६९ 'गुणहीणमंतरायं' एवं भणिदे पंचंतराइयपयडीणमणुभागमेसो पडिसमय-मणंतगुणहाणिसक्वेण वेदेदि ति सुत्तत्थसंवंधो । इदो एदस्स अणंतगुणहीणत्तणियमो चे १ ण, सुहपरिणामविरुद्धसहावस्स तदणुभागस्स एदिम्म विसये अणंतगुणहाणि मोत्तूण प्यारंतरसंभवाणुवलंभादो । केवलणाण-दंसणावरणीयाणं पि एत्थेव संगहो कायव्वो, सुत्तस्सेदस्स देसामासयत्तादो । तदो तेसि अनुभागमेसो णियमा अणंत-गुणहीणं वेदेदि ति घेत्तव्वं ।

§ ७० 'से काले सेसगा भन्जा' एवं मणिदे वृत्तसेसाणि कम्माणि पिंडसमय-मणंतगुणहीणाणुभागोदयेण भजिद्वाणि त्ति सुत्तत्थसंवंघो। कुदो एविमिदि चे १ तेसिं छबिह्हाणि-अविद्विसक्तवेणेदिम्म विसये अणुभागोदयपवृत्तिदंसणादो। तदो चदुविहस्स णाणावरणीयस्स तिविहस्स दंसणावरणीयस्स भवोपगाहियणामपयडीणं च

<sup>§</sup> ६८ जो परिणाम-प्रत्ययस्वरूप असातावेदनीय और अस्थिर आदि अशुभ प्रकृतियाँ हैं उन प्रकृतियोंके अनुभागका उदय इस स्थान में अनन्त गुणहानिरूपसे प्रवृत्त होता है, इस प्रकार यह अर्थं भी यहाँ पर उक्त भाष्यगाथा सूत्रसे सूचित हुआ जानना चाहिये।

<sup>§</sup> ६९ 'गुणहीणमंतरायं' ऐसा कहनेपर पाँच अन्तराय प्रकृतियों के अनुभागको यह क्षपक प्रतिसमय अनन्तगुणहानिरूपसे वेदता है, यह इस भाष्यगाथा सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध है।

शंका-इस जीव के अन्तराय कर्मका अनन्तगुणहीनरूपसे अनुभव करनेका नियम किस कारण है ?

ससार्थान—नहीं, क्योंकि अन्तरायकर्म शुभपरिणामके विरुद्धस्वभाववाला होता है, इसलिए इस क्षपकके पाँच अन्तराय कर्मके अनुभागका इस स्थानमें अनन्तगुणहानिको छोड़कर दूसरा प्रकार सम्भव नहीं उपलब्ध होता।

केवलज्ञानावरण और केवलदर्शनावरण प्रकृतियोंका भी यहींपर पाँच अन्तराय कर्मोंके साथ 'संग्रह करना चाहिये, क्योंकि यह भाष्यगाथा सूत्र देशामर्षक है, इसलिये इन दो प्रकृतियोंके अनु भागको भी यह क्षपक नियमसे अनन्तगुणहीनरूपसे वेदन करता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये।

<sup>§</sup> ७० 'से काले सेसगा भज्जा' ऐसा कहनेपर पूर्वमें कहे गये कर्मोसे शेष रहे कर्म प्रतिसमय अनन्त-गुणहीन अनुभागके उदयकी अपेक्षा भजनीय होते हैं, यह इस भाष्यगाया सूत्रके उक्त वचनका अर्थके साथ सम्बन्ध है।

शंका--ऐसा किस कारण है ?

जहासंभवमेत्य वेदिव्जमाणाणं छवड्डि-हाणि-अवद्विदसरूवेणाणुभागोदओ एदस्स खनगस्स दह्ववो त्ति एसो एत्थ सुत्तत्थसब्भावो । संपिह एदस्सेव गाहासुत्तस्स इडी-करणहुमुवरिमं विहासागंथमाढवेइ—

\* विहासा।

६ ७१ सुगमं।

\* जसणाममुचागोदं च त्रणंतगुणाए सेहीए वेदयदि।

§ ७२ कुदो ? परिणापमच्चइयाणं सुद्दपयडीणमण्मागोदयस्स खनगसेढीए अणंतगुणविं मोत्तृण पयरंतरासंभवादो । सादावेदणीयं पि अणंतगुणाए सेढीए वेदेदि ति
एसो वि अत्थो एत्थेव सुत्तसूचिदत्तेण वक्खाणेयन्वो, परिणामप्पइयसुद्दपयिं पिं
विसेसाभावादो । संपिंद्द एत्थेव णिगूढमण्णं पि अत्थिवसेसं विद्दासेमाणो पुन्छा
सुत्तमुत्तरं भणइ—

\* सेसाओ णामाओ कधं वेदयदि।

समाधान—क्योंकि उन कर्मोंके इस स्थानमें छह वृद्धि, छह हानि और अवस्थित रूपसे अनुभागके उदयकी प्रवृत्ति देखो जातो है, इसिलये यथासम्भव यहाँ वेदी जाने वाली चार प्रकार की ज्ञानावरणीय, तीन प्रकार की दर्शनावरणीय और भवके सम्बन्धसे उपगृहीत नामकर्म प्रशृतियों का इस क्षपकके छह वृद्धि, छह हानि और अवस्थितस्वरूपसे अनुभागका उदय जानना चाहिए, इस प्रकार यहाँपर इस भाष्यगाथा सूत्रका अर्थके साथ यह सम्बन्ध जानना चाहिये। अब इसी भाष्यगाथा सूत्रको स्पष्ट करने के लिये आगे विभाषा ग्रन्थको आरम्भ करते हैं—

अब इस भाष्यगाथा सूत्रकी विभाषा कहते हैं—

§ ७१ यह सूत्र सुगम है।

\* यह क्षपक यशःकीर्ति नामकर्मको तथा उच्चगोत्रक्षमंको अनन्तगुणी श्रेणी-रूपसे वेदता है।

§ ७२ क्योंकि परिणाम-प्रत्ययवाली शुभ प्रकृतियोंके अनुभागके उदयका क्षपक श्रेणिमें अनन्तगुण वृद्धिको छोड़कर अन्य प्रकारसे उदय होना सम्भव नहीं है। यह जीव सातावेदनीय प्रकृतिको भी अनन्त—गुणवृद्धिरूपसे वेदता है इस प्रकार इस अर्थका भी यहींपर उक्त भाष्यगाथा सूत्रके द्वारा सूचित हुए रूपसे व्याख्यान करना चाहिये, क्योंकि यह प्रकृति भी परिणामप्रत्यय शुभ प्रकृति है, इस अपेक्षा उक्त प्रकृतियों से इस प्रकृतिमें कोई भेद नहीं है। अब इसी भाष्यगाथा सूत्रमें लीन अन्य अर्थविशेषकी भी विशेष व्याख्या करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं—

# नामकर्मकी शेष प्रकृतियोंको किस प्रकार वेदता है ?

§ ७३ जसगित्तिवज्जाओ सेसणामपयडीओ सुहासुहमेयमिण्णाओ कथमेसो वेद-यदे, किमणंतगुणवह्वीए हाणीए अण्णहा वा ति पुच्छिदं होदि ?

# \* जसणामं परिणामपच्चइयं मणुस-तिरिक्खजोणियाणं ।

§ ७४ एदेण जसणामउदएण सूचिदं जित्याओ परिणामपन्चइयाओ सुभाओ णामाओ ताओ सन्ताओ अणंतगुणाए सेढीए वेदयदि ति जसिगित्तिणामं मणुस-तिरिन्स्कोणियाणं जीवाणं परिणामपन्चइयाणं सुहपरिणामेणेदस्साणुमागोदयनुह्विदंस-णादो। तदो एदेणेव जसिगत्तिउदयेण सुत्तिणिदिहेण देसामासयभूदेण एसो वि अत्थिविसेसो सूचिदो दहुन्वो। जेत्तियाओ परिणामपन्चइयाओ सुभाओ णामपयडीओ सुभगादेन्जाओ ताओ सन्वाओ अणंतगुणाए सेढीए एसो खनगो वेदेदि ति। किं कारणं? सुहपयित्ते सते परिणामपन्चइत्तं पि भेदाभावादो। ण केवलं सुहाणं पयडीणमणुभागोदयस्साणंतगुणविहीए चेव एदेण जसिगत्तिउदएण स्विदा, किंतु असुभगाणं पि परिणामपन्चइयाणं णामपयडीणमणुभागोदओ अणंतगुणहाणीए पयद्विद त्ति एदस्स वि सूचयमेदं चेव जसिगत्तिवयणिमिद जाणावणद्विमिदमाह—

§ ७४ इस वचन द्वारा यशःकीति नामकर्मके उदयद्वारा जितनी परिणाम-प्रत्ययवाली शुभ प्रकृतियाँ सूचित की गई हैं उन सबको प्रतिसमय अनन्तगुणीश्रेणिरूपसे वेदता है, इसलिये मनुष्य और तियंञ्च योनिवाले जीवोंके यशःकीतिसे लेकर परिणाम-प्रत्ययवाली सभी शुभप्रकृतियोंकी इस क्षपकके अनुभागके उदयकी वृद्धि देखी जाती है। इसलिए निर्दिष्ट देशामर्षकभूत भाष्यगाथा-सूत्र द्वारा निर्दिष्ट इसो यशःकोतिके उदयसे यह वर्ष विशेष भी सूचित किया गया जानना चाहिये। तात्पर्य यह है कि परिणामप्रत्यय जितनी सुभग और आदेय शुभ नामकर्मसम्बन्धी प्रकृतियाँ है उन सबको अनन्तगुणी श्रेणिरूपसे यह क्षपक वेदता है, क्योंकि उनमें शुभप्रकृतिपना होनेपर परिणाम प्रत्ययपनेके प्रति यशःकीतिसे इनमें कोई भेद नहीं पाया जाता। यहाँ इस यशःकीतिके उदयद्वारा केवल शुभ प्रकृतियोंके उदयको अनन्तगुण वृद्धिरूपसे ही सूचित नहीं किया गया है, किन्तु परिणामप्रत्यय नामकर्मकी अशुभ प्रकृतियों के अनुभागका उदय इस क्षपकके अनन्त गुण-हानिरूपसे प्रवृत्त होता है यह यशःकीति वचन द्वारा सूचित किया गया है, इस प्रकार इसी बातका ज्ञान करानेके लिये यह कहते हैं—

<sup>§</sup> ७३ यशःकीतिको छोड़कर शुभ और अशुभ भेदसे भेदको प्राप्त हुई नामकर्मकी शेष प्रक्र-तियोंको यह क्षपक जीव कैसे वेदता है ? क्या अनन्तगुणवृद्धि रूपसे वेदता है या अनन्तगुणहानि-रूपसे वेदता है या अन्य प्रकारसे वेदता है यह पूछा गया है ?

<sup>#</sup> मनुष्य जीवोंके और तिर्यञ्च योनिवाले जीवोंके यशःकीर्ति नामकर्मकी प्रकृति । परिणाम-प्रत्ययवाली होती है।

\* जान्रो श्रसुभान्रो परिणामपचहगान्रो तात्रो श्रणंतगुणहीणाए सेटीए वेदयदि ति।

९ ७५ गयत्थमेदं सुत्तं । णवरि एत्थ 'असुहणामाओ' त्ति भणिदे अथिर-असु-भादिपयडीणं जहासंभवं संगद्दो कायञ्वो । संपिद गाहापञ्छद्वविवरणहमिदमाह——

श्रंतराइयं सन्वमणंतगुण्हीणं वेदयदि ।

· § ७६ कुदो ? पंचण्हमंत्तराइयाणं पयडीणमणुमागस्स सुह-परिणामविरुद्धसहावस्स खवगविसोहीहिं अणंतगुणहाणीए उदयपरिणामस्स वाहाणुवस्त्रंभादो ।

ः \* भवोपग्गहियात्रो णामात्रो छिन्वहाए वड्ढीए छिन्वहाए हाणीए भजिदन्वात्रो ।

§ ७७ एत्थ भवोषगाहियाओ णामाओ ति मणिदे मवपच्चइयाणं णामपयडीणं मणुसगइआदीणं जहासंभवं गहणं कायव्वं। एत्थ एदाओ मवपच्चइयाओ एदाओ च परिणामपच्चइयाओ ति एसो अत्थिविसेसो संतकम्मपाहुडे वित्थारेण मणिदो। एत्थ पुण गंथगडरवभएण ण भणिदो। तेण तत्थ मणिदपरूवणं सव्वमेत्थ मणियूण गेणिह-यव्वं। तासिमणुभागमेसो वेदेमाणो छविह-हाणि-अविहिदसरूवेण वेदेदि ति सुत्तत्थो।

अज्ञा अज्ञुभ परिणामप्रत्यय प्रकृतियाँ हैं उन्हें यह क्षपक प्रतिसम्य अनन्त-गुणहानिश्रेणिरूपसे वेदता है।

§ ७५ यह सूत्र गतार्थ है। इतनी विशेषता है कि इस सूत्रमें 'अशुभ नामकर्म सम्बन्धो प्रकृ तियाँ' ऐसा कहने पर अस्थिर और अशुभ आदि प्रकृतियोंका यथासम्भव संग्रह करना चाहिये। अब उनत भाष्यगाथाके उत्तरार्धका कथन करने के लिये यह सूत्र कहते हैं—

\* अन्तरायसम्बन्धी सब प्रकृतियोंको अनन्तगुणहीनरूपसे वेदता है।

§ ७६ क्योंकि पाँच अन्तरायकर्म-सम्बन्धी प्रकृतियोंका अनुभाग शुभपरिणामोंके विषद स्वभाववाला होता है, इसलिये क्षपकश्रेणिसम्बन्धी विशृद्धियोंके द्वारा उसके अनन्तगुणहानिरूपसे उदयरूप परिणामके होनेमें बाधा नहीं पाई जाती है।

अभवके द्वारा उपगृहीत नामकमंकी प्रकृतियां छह प्रकारकी चृद्धिद्वारा और छह प्रकारकी हानिद्वारा भजनीय होती है।

§ ७७ इस सूत्र में 'भवोपगिहियाओ णामाओ' ऐसा कहने पर भवप्रत्यय मनुष्यगित आदि नामकर्मकी प्रकृतियों को यथासम्भव ग्रहण करना चाहिये। यहाँपर ये भवप्रत्यय प्रकृतियों हैं और ये परिणामप्रत्यय प्रकृतियों हैं यह अर्थ विशेष सत्कर्मप्राभृतमें विस्तारके साथ कहा गया है, परन्तु ये परिणामप्रत्यय प्रकृतियों हैं यह अर्थ विशेष सत्कर्मप्राभृतमें विस्तारके साथ कहा गया है, परन्तु यहाँपर ग्रन्थके बढ़ जानेके भयसे नहीं कहा गया है, इसलिये उसमें कही गई सब प्ररूपणाको यहाँ पर कहकर ग्रहण कर लेनी चाहिये। उनके अनुभागको यह क्षपकजीव वेदन करता हुआ छह

१. यथावसरं ता०।

किं पुण कारणमेदासिमणुभागस्स छविद्द-हाणि-अविद्वसरूवेण उदयसंभवो जादो ति चे ? ण, भवपच्चइयत्तेण विसोहि-संकिलेसणिरवेवखाणमेदासिं विसेसपच्चयमस्सिय्ण तहाभावसिद्धीए विरोहाभावादो ।

- \* केवलणाणावरणीयं केवलदंसणावरणीयं च ऋणंतगुणहीणं वेदयदि। § ७८ कुदो ? सुहपरिणामेणेदेसिमणुमागोदयस्स अणंतगुणहाणि-णियमदंसणादो।
- \* सेसं चडिवहं णाणावरणीयं जिदि सव्वघादिं वेदयदि णियमा त्रणंतगुणहीणं वेदयदि ।
- \* अध देसघादिं चेदयदि, एत्थ छुन्त्रिहाए चड्हीए छुन्त्रिहाए हाणीए भजिदन्तं।
- \* एवं चेव दंसणावरणीयस्स जं सन्वघादि वेदयदि तं णियमाश्रणंत-गुणहीणं।
- \* जं देसघादिं वेदयदि तं छुन्विहाए वड्हीए छुन्विहाए हाणीए भजियक्वं।

प्रकारकी वृद्धि, छह प्रकारकी हानि और अवस्थितरूपसे वेदन करता है, यह इस सूत्रका अर्थ है।

शंका—इन भवप्रत्यय प्रकृतियोंके अनुभागका छह प्रकारकी वृद्धि, छह प्रकारकी हानि और अवस्थितरूपसे उदय किस कारणसे सम्भव है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि भवप्रत्ययपनेके कारण विशुद्धि और संक्लेशसे निरपेक्ष इन प्रकृतियोंके विशेष प्रत्ययका आश्रय करके उस प्रकारके भावकी सिद्धिमें विरोधका अभाव है।

- \* केवलशानावरण और केवलदर्शनावरणको अनन्तगुणहीनरूपसे वेदता है।
- § ७८ क्योंकि शुभपरिणाम होनेके कारण इन प्रकृतियोंके अनुभागके उदयका अनन्तगुणहानि-रूपसे नियम देखा जाता है।
- अशेष चार प्रकारके ज्ञानावरणीयको यदि सर्वधातिरूपसे वेदन करता है तो नियमसे अनन्तगुणहीनरूपसे वेदन करता है।
- \* अब यदि देशघातिरूपसे वेदन करता है तो इस विषयमें छह प्रकारकी वृद्धि और छह प्रकारकी हानिकी अपेक्षा मजनीय है।
- \* इसी प्रकार दर्शनावरणीयका यदि सर्वघातिरूपसे वेदन करता है तो नियम से अनन्तगुणहीनरूपसे वेदन करता है।
- \* यदि देशघातिरूपसे-वेदन करता है तो नियमसे छह प्रकारकी वृद्धि और छह प्रकारकी हानिकी अपेक्षा भजनीय है।

९ ७९ एदेसि सुत्ताणमत्थो वृच्चदे । तं जहा-लिंद्धिकम्मंसाणमेदेसु णियमा देस-घादि-सन्वधादिवसेण देस-सन्वधादि-उदयसंभवे तत्थ सन्वधादिमणुभागमेदेसि वेदे-माणो णियमा अणंतगुणहीणं वेदेदि, सन्वधादिअणुभागस्स अणंतगुण-विसोहिवसेण तहापरिणामसिद्धीए णिन्वाहमुवलंभादो । देसघादिसरूवो पण एदेसिमणुभागोदयो अंतरंगकारणवड्चित्तियेण छवडि्ढ-हाणि-अवद्विदसरूवेण पयद्वदि, तत्थ पयारंतरा-संभवादो ति ।

§ ८० एवमेदाहिं पंचिहं भासगाहाहिं मूलगाहाए पुरिमद्धो विहासिदो । 'संकामेदि य के के केसु असंकामगो होदि' ति एदेण गाहापच्छद्धेण किट्टीविसओ आणुपुन्वीसंकमो णिहिट्ठो । सो च पुन्वमेव विहासिदो ति ण पुणो एत्थ विहासिदो ।
अथवा एदेण पदेण खिवदकम्माणि अक्खिविदकम्माणि च मणियूण गेण्हियव्वाणि ।
एवमेत्तिएण प्वंधेण दसममूलगाहाए अत्थिविहासणं समाणिय संपिह प्यादमत्थम्रवसंहरेमाणो इदमाह ।

\* एवमेसा दससी मूलगाहा किहीसु विहासिदा समता।\* एतो एक्कारसमी मूलगाहा।

§ ७९ अब इन सूत्रोंका अर्थ कहते हैं। यथा—लिब्धरूप (क्षयोपशमरूप) कर्मोका, उक्तें ज्ञानावरण और दर्शनावरणरूप कर्मोंमें नियमसे देशघाति और सर्वघातिरूप होनेके कारण, देशघाति और सर्वघातिरूप पुंज का उदय सम्भव होनेपर वहाँ इन कर्मोंके सर्वघाति अनुभागका वेदन करता हुआ यह जीव नियमसे अनन्तगुणहीन अनुभागका वेदन करता है, क्योंकि सर्वघाति अनुभागकी अनन्तगुणी विशुद्धि के कारण उस प्रकारके परिणामकी सिद्धि निर्वाधरूपसे उपलब्ध होती है। परन्तु इन कर्मोंका देशघातिरूप अनुभागका उदय अन्तरंगकारणोंकी विचित्रतावश छह वृद्धि, छह हानि और अवस्थितरूपसे प्रवृत्त होता है, क्योंकि उन कर्मोंके विषयमें अन्य प्रकार सम्भव नहीं है।

है ८० इस प्रकार इन पाँच भाष्यगाथाओं द्वारा मूल सूत्रगाथाके पूर्वाधंको विशेष व्याख्या की । अब 'संकामेदि य के के केसु असंकामगो होदि' इस प्रकार इस मूलगाथा सूत्रके पिरचमार्ध द्वारा कृष्टिविषयक आनुपूर्वी संक्रमका निर्देश किया गया है। किन्तु उसका पहले ही विशेष व्याख्यान कर आये हैं, इसिलये यहाँ उसका पुनः विशेष व्याख्यान नहीं करते हैं। अथवा इस पद द्वारा क्षपित कर्मोको और अक्षपित कर्मोको कहकर ग्रहण करना चाहिये। इस प्रकार इतने प्रवन्ध द्वारा दसवीं मूलगाथाके अर्थकी विभाषा समाप्त करके अब प्रकृत अर्थका उपसंहार करते हुए यह सूत्र कहते हैं—

# इस प्रकार यह दसवीं मूलगाथा कृष्टियों के विषयमें विशेष व्याख्यान होकर समाप्त हुई ।

\* इससे आगे ग्यारहवीं मूलगाया है।

ं § ८१ दसममूलगाहाविहासणाणंतरमेत्तो जहावसरपत्तो एक्कारसमी मूलगाहा विहासियव्या ति वृत्तं होइ ।

## \* १६० किट्टीकदम्मि कम्मे के वीचारो दु मोहणीयस्स । सेसाणं कम्माणं तहेव के के दु वीचारो ॥२१३॥

\$ ८२ एसा एक्कारसमी मूलगाहा किट्टीवेदगावत्थाए वट्टमाणस्स खनयमोहणीयस्स णाणावरणादिसेसकम्माण च द्विदिघादादिकिरियावियप्पा एत्तियमेत्ता होति
त्ति जाणावणहमोइण्णा । संपिंह एदिस्से अवयवत्थपरूवणं कस्सामो । तं जहा—
'किट्टीकदिम कम्मे' पुन्वमिकट्टीसरूवे चढुसंजलणाणुभागसंतकम्मे णिरवसेसं किट्टीसर्क्ष्वेण परिणामिदे तदवत्थाए पढमसमयिकट्टीवेदगभावेण वट्टमाणस्सेदस्स खनगस्स
'के वीचारा दु' केत्तिया खलु किरियावियप्पा द्विदिघादादिलक्खणा मोहणीयस्स
संभवति, 'सेसाणं वा कम्माणं' णाणावरणादीणं तहेव तेणेव पयारेण पादेककं णिहालिज्जमाणा 'के के दु वीचारा केत्तिया' केत्तिया किरियाविसेसा संभवति ति एसो एत्थ
स्तत्थसंबंधो । एत्थ 'वीचारा' ति वृत्ते द्विदिघादादिकिरियावियप्पा घेत्तव्वा । संपिंह
एदिस्से सुत्तगाहाए अत्थिवहासणं कुणमाणो उविरमपबंधमाढवेइ—

#### \* एदिस्से भासगाहा णत्थि।

<sup>\$</sup> ८१ दसवीं मूल गाथा का विशेष व्यख्यान करने के अनन्तर आगे यथावसर प्राप्त ग्यारहवीं मूल गाथाकी विभाषा करनी चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्यं है।

<sup>\* (</sup>१६०) अकुष्टिस्वरूप संज्वलन कर्मोंके कृष्टिस्वरूप किये जानेपर कितने-मोहनीयकर्मके स्थितिघात आदिरूप कितने-कितने क्रियाभेद होते हैं तथा इसी प्रकार शेषकर्मीके स्थितिघात आदिरूप कितने-कितने क्रियामेद होते हैं ॥२१३॥

<sup>\$</sup> ८२ यह ग्यारहवीं मूलगाथा कृष्टिवेदकरूप अवस्थामें विद्यमान क्षपक जीवकें संज्वलन मोहनीयके और ज्ञानावरणादि शेपकर्मोंके स्थितिचात आदिरूप इतने क्रियाभेद आदि होते हैं इस बात का ज्ञान करानेके लिये आई है। अब इस मूलगाथाके प्रत्येक पदके अर्थकी प्ररूपणा करेंगे। यथा—पहले चार संज्वलनोंके अकृष्टिस्वरूप अनुभागसत्कर्मके पूरा कृष्टिस्वरूपसे प्रिणमा देने पर उस अवस्थाके प्रथम समयमें कृष्टियोंके वेदकरूपसे विद्यमान इस क्षपक के कि वीचारा दु' मोहनीय कर्मके स्थितिचात आदि लक्षणवाले नियमसे कितने क्रियाभेद होते हैं तथा 'सेसाणं वा कर्ममाणं' ज्ञानावरणादि शेष कर्मोंके 'तहेव' उसी प्रकार से प्रत्येक के देखे गये 'के के दु वीचारा' कितने-कितने कियाभेद सम्भव हैं इस प्रकार यह यहाँ पर इस मूलगाथा सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध है। इस मूल गाथामें 'वीचारा' ऐसा कहने पर स्थितिचात आदि क्रियाभेदोंको ग्रहण करना चाहिये। अब इस मूल सूत्र गाथाके अर्थका विशेष व्याख्यान करते हुए आगेके प्रबन्धको आरम्भ करते हैं—

<sup>\*</sup> इस मूलगाथास्त्रकी भाष्यगाथा नहीं है ।

§ ८३ किसइमेदिस्से मूलगाहाए सेसमूलगाहाणं व भासगाहा गाहासुत्तयारेण ण पठिदा त्ति णासंकणिच्जं, सुंगमत्थपहृत्रणाए पडिवद्धत्तादो । एदिस्से मूलगाहाए भासगाहाभावे वि अत्थपडिबोहो कादुं सिकक्जिदि ति एदेणाहिप्पाएणेत्थ भास-गाहाएं अणुवंइद्वतादो । तदो मूलगाहाणुसारेणेव विहाणंमेदिस्से कस्सामी ति भण्णमाणो इदमाह—

\* विहासा।

§ ८४ सुगमं ।

<sup>ि</sup>\* एसा गाहा पुच्छासुत्तं ।

ं \$ ८५ सुगमं। एवं पुच्छदि, किट्टीसु कदासु के बीचारा मोहणीयस्स, सेसाणं पि कम्माणं के वीचारा, एवंविही पुच्छाणिहेसी एदिम गाहासुत्तिम पिडवद्धी ति जाणा-विदमेदेण सुत्तेण । संपिह एवसेदीए गाहाए पुन्छिदत्थिवसये णिण्णयविहाणहुमुत्तर-सुत्तं भणइ--

### ः \* तदो मोहणीयस्स पुन्वभणिदं।

§ ८४ यह सूत्र सुंगम है। **\* यह मूलगाथा पुन्छासूत्र** हैं।

§ ८५ यह सूत्र सुगम है। यहाँ यह पूछते हैं कि संज्वलन मोहनीय कर्मकी कृष्टियोंमें कितने क्रियाभेद होते हैं तथा शेष कमीं के भी कितने क्रियाभेद होते हैं इस प्रकार इस पृच्छाका निर्देश इस गाथासूत्रसे सम्बन्ध रखता है, इस प्रकार इस सूत्रद्वारा इस वातका ज्ञान कराया गया है। अब इस प्रकार इस मूल गाथाद्वारा पूछे गये अर्थके विषयमें निर्णय करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

ात्र \* मोहनीय कर्मके स्थितिघात आदि क्रियामेद पहले ही कह आये हैं।

<sup>§</sup> ८३ **शंका**—इस मूलगाथाकी शेष मूलगाथाओंके समान गाथासूत्रकारने भाष्यगाथा क्यों नहीं पठित की ?

समाधान - ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि यह मूलगाथा सुगम अर्थकी प्ररूपणासे सम्बन्ध रखती है, कारण कि इस मूलगाथाकी भाष्यगाथा नहीं होने पर भी उसके अर्थ-क़ा ज्ञान करना शनय है। इस प्रकार इस अभिप्रायसे इस मूलगाथाको भाष्यगाथा उपदिष्ट नहीं को। इसिलये मूलगाथाके अनुसार ही इसका व्याख्यान करेंगे ऐसा कथन करते हुए इस विभापा सूत्रको कहते हैं।

अब इस मूलगाथाकी विमाषा करते हैं।

१. पुच्छादिकिट्टीसु प्रे॰ का॰।

§ ८६ सोहणीयसंबंधेण हिदि-अणुभागघाद-हिदिसंत्तकम्म-उदयोदीरणादिवियप्पा पुन्वमेव सवित्थरं परूविदा त्ति वृत्तं होइ ।

# तदो वि पुण इमिस्से गाहाए फस्सकरणकरणमणुसंवण्णेयव्वं।

§ ८७ तइ वि पुन्वं मोहणीयविसये द्विदिसंतकम्मपमाणाणुगमादओ वियप्पा परू-विदा, तो वि एदिस्से सुत्तगाहाए अत्थपदंसणहमेत्थ किचि संखेवपरूत्रणमणुसंवण्णेय-व्वमिदि भणिदं होदि ।

\* ठिदिघादेण १, हिदिसंतकम्मेण २, उदएण ३, उदीरणाए ४, हिदि-खंडगेण ५, त्रणुभागघादेण ६, ठिदिसंतकम्मेण ७, त्रणुभागसंतकम्मेण ८, बंधेण ९, बंधपरिहाणीए १०।

§ ८८ संपिंह एदेसिं दसण्हं वीचाराण मोहणीयविसयाणं किचिअत्थपरूवणं कस्सामो । तं जहा-''द्विदिघादेणे' त्ति वुत्ते एसो पढमो वीचारो अंतोमुहुत्तेण एग-द्विदिखंडयघादकालमुवेक्खदे, द्विदी घादिक्जिद जेण कालेण सो द्विदिघादो त्ति गहणादो ।

\$ ८८ अव मोहनीय विषयक इन दस कियाभेदोंके किचित् अर्थको प्ररूपणा करेंगे। यथा—'हिदि-घादेण' इस पदद्वारा ऐसा कहनेपर यह पहला कियाभेद अन्तर्मुहूर्तप्रमाण कालके द्वारा एक स्थिति-काण्डकघातके कालकी अपेक्षासे कहा गया है, क्योंकि जिस, कालके द्वारा स्थिति घाती जाती है वह स्थितिघात कहलाता है। ऐसा यहाँ ग्रहणं किया गया है। "दिदिसंतकम्मेण" स्थितिसत्कर्म यह दूसरा कियाभेद है जो स्थितिसत्कर्मके प्रमाणके अवधारण करनेसे सम्बन्ध रखता है। 'उदयेण'

<sup>\$</sup> ८६ संज्वलन मोहनीय कर्मके सम्बन्धसे स्थितिघात, अनुभागघात, स्थितिसत्कर्म, उदय और उदीरणा आदि मेद पहले ही विस्तार के साथ कह आये हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

<sup>\*</sup> इसिलिये फिर भी इस मूल गाथासूत्रका 'स्पर्शकर्णकरण' अर्थात् स्पर्श करके कुछ आगमानुसार वर्णन कर लेना चाहिये।

<sup>\$</sup> ८७ यद्यपि संज्वलन मोहनीयंके विषयमें स्थितिसर्कर्मके प्रमाणका अनुगर्म आदि भेद पहेले कह आये हैं तो भी इस मूल सूत्रगाथाके अर्थकी स्पष्ट करनेके लिये यहाँपर आगमानुसार संक्षेपसे कुछ प्ररूपण करेंगे यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

<sup>#</sup> वह प्ररूपणा स्थितिघात १, स्थितिसत्कर्म २, उदय ३, उदीरणा ४, स्थितिकाण्डक ५, अनुभागघात ६, स्थितिसत्कर्म ७, अनुभागसत्कर्म ८, बन्ध ९, और बन्धपरिहानि १०, इनके द्वारा करेंगे।

१. पमाणाणुगमादको ता०,-पमाणाणुगमा उदको प्रे० का० ।

'हिदिसंतकम्मेणे' ति विदिओ वीचारो हिदिसंतकम्मपमाणावहारणे पिडवद्धो । 'उदयेणो' ति तिदओ वीचारो किङ्घीणमणुसमयमणांतगुणहाणीए उदयपरूवणामुवेवखदे ।

§ ८९ उदीरणाए ति चउत्थो वीचारो पञ्जोगणोकिश्चियूणुदीरिज्जमाण-हिदि-अणुमागाणं परूवणमुवेक्खदे । 'हिदि बंडयेणे' ति पंचमो वीचारो हिदिखंडया-यामपमाणमुवेक्खदे । ण च हिदिघादसण्णिदेण पढमवीचारेणेदस्स पुणकृत्तभावो तस्स हिदिघादकालिबसेसपिडवद्धत्तादो । 'अणुमागघादेणे' ति एसो छहो वीचारो किहीगदाणुभागस्स अणुसमयोवहणाविहाणमुवेक्खदे, मोहणीयाणुभागस्स पयदविसये कंडयघादासंभवादो ।

§ ९० 'हिदिसंतकम्मेणे' ति सत्तमो वीचारो किट्टीवेदगस्स सन्वसंधीसु घादिदसेसिट्टिदिसंतकम्मपमाणणिहे समुवेक्खदे । ण च एदस्स विदियवीचारणिहे सेण पुणकत्तभावो, किट्टीवेदगपढमसमये अपत्तघादिवसेसिट्टिदिसंतकम्मपमाणावहारणे तस्स पिडवदत्तादो । अथवा 'हिदिसंकमेणे' ति एसो सत्तमो वीचारो वत्तव्वो, विरोहाभावादो । अणुभागसंतकम्मेणे'ति अट्टमो वीचारो चढुण्हं संजलणाणमणुभागसंतकम्मणिद्देसे पिडवद्धो ।
एत्थ जो पढमसमयिकट्टीवेदगस्स अणुभागसंतकम्मपरूत्रणाविधी चढुसंजलणाणं पर्विदेशे
सो णिरवसेसमणुगंतव्वो । 'बंथेण' एवं भणिदे किट्टीवेदगस्स सव्वसंधीसु हिदि-अणु-

उदय यह तीसरा कियाभेद है जो प्रतिसमय कृष्टियोंकी अनन्तगुणहानिद्वारा उदयकी प्ररूपणाकी अपेक्षा करता है।

§ ८९ 'उदीरणाए' उदीरणा यह चौथा कियाभेद है जो प्रयोगवश अपवर्तना करके उदीर्यमान स्थिति और अनुभागकी अपेक्षा करता है। 'ट्रिदिखंडयेण' स्थितिकाण्डक यह पाँचवां कियाभेद है जो स्थितिकाण्डक के आयामको अपेक्षा करता है। किन्तु स्थितिघातसंज्ञक प्रथम कियाभेदके साथ इसका पुनहक्तपना नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसका सम्बन्ध स्थितिघातके कालं विशेषको सूचित करता है। 'अणुभागेण' अनुभाग यह छठा कियाभेद है जो कुष्टिगत अनुभागको प्रतिसमय होने वाली अपवर्तना के विधानकी अपेक्षा करता है, क्योंकि संज्वलन मोहनीयके अनुभागका प्रकृत स्थानमें काण्डकघात समभव नहीं है।

§ ९० 'द्विदिसंतकम्मेण' स्थितिसत्कर्म यह सातवां क्रियाभेद है जो कृष्टिवेदकके सब सिन्धयों में घात करने से शेष रहे स्थितिसत्कर्मके प्रमाणके निर्देशको अपेक्षा करता है। परन्तु इसका दूसरे क्रियाभेदके निर्देशके साथ पुनरुक्तपना नहीं होता, क्योंकि कृष्टिवेदक के प्रथम समयमें घात-विशेषको नहीं प्राप्त हुए स्थितिसत्कर्मके प्रमाणके निरुचय करनेमें वह प्रतिबद्ध है। अथवा इसके स्थानमें 'द्विदिसंकर्मण' पदसे गृहीत स्थितिसंक्रम यह सातवां क्रियाभेद कहना चाहिये क्योंकि इसे स्वीकार करने पर कोई विरोध नहीं आता। 'अणुभागसंतकम्मेण' पदसे गृहीत अनुभागसंतकम् यह आठवां क्रियाभेद है जो च.र संज्वलनोंके अनुभागसंतकमं का निर्देश करने में प्रतिबद्ध है। यहां पर प्रथम समयवर्ती कृष्टिवेदकके चार संज्वलनों के अनुभागसंतकमंकी जो प्रस्त्वणाविधि कही है वह पूरी जाननी चाहिये। 'बंधेण' इस पदद्वारा 'बंध' ऐसा कहने

भागवंधाणं पमाणावहारणे णवसो एसो वीचारो पिडवड़ो ति गहेयव्दो । 'बंघपरि-हाणीए' एवं भणिदे ठिदि-अणुभागवंधपरिहाणि-पमाणावहारणे दसमो एसो वीचारो पिडवड़ो ति णिच्छओ कायव्दो ।

§ ९१ एवमेदेहिं दसिं वीचारेहिं मोहणीयस्स परूत्रणा एदिस्से यूलगाहाण पिड-वद्धा ति एसो एत्थ सुत्तत्थसमुच्चओ । एवंविहा च सन्वा परूत्रणा पुन्वमेव पवंचिदा ति ण पुणो पवंचिज्जदे; पयासिद्ष्ययासणे फलाभावादो । संपिह सेसाणं पि कम्माणं णाणावरणादीणमेदेहिं वीचारेहिं जहासंभवं मग्गणा कायन्य ति जाणावेमाणो सुत्त-मृत्तरं भणइ—

## \* सेसाणि कम्माणि एदेहिं वीचारेहिं अणुमिनगयन्वाणि।

१२ गयत्थमेदं गाहापच्छद्धपिडवद्धं विहासासुत्तिमिदि ण एत्थ किंचि ववसा-णेयच्वमित्थ । एवमेदीए सच्चमग्गणाए सवित्थरमणुमिग्गदाए तदो एककारसमी मूल-गाहा समप्पिद त्ति जाणावणद्वसुवसंहारवयकमाह—

# \* अणुमिणिदे समता एककारसमी मूलगाहा भवदि।

पर उससे कृष्टिवेदकके सब सिन्धयों स्थितिबन्ध और अनुभागवन्धके प्रमाणके निश्चय करने में यह नीवां क्रियाभेद प्रतिबद्ध है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये। 'बंधपरिहाणोए' इस पदद्वारा वन्धपरि हानि ऐसा कहने पर स्थितिबन्धकी परिहानि और अनुभागबन्धकी परिहानिके प्रमाणके निश्चय करने में यह दसवाँ क्रियाभेद प्रतिबद्ध है ऐसा यहाँ निश्चय करना चाहिये।

§ ९१ इस प्रकार इन दस क्रियाभेदोंके द्वारा इस दसवीं मूलगाथा में मोहनीय कर्मकी प्ररूपणा प्रतिबद्ध है, इस प्रकार यहाँ पर मूलगाथासूत्रका यह समुच्चयरूप अर्थ जानना चाहिये। और इस प्रकारकी सम्पूर्ण प्ररूपणा पहले ही विस्तारके साथ कह आये हैं, इसिलये उसका पुनः विस्तार नहीं करते हैं, क्योंकि प्रकाशित कथन के पुनः प्रकाशन करनेमें कोई फल नहीं दिखाई देता। अब शेष ज्ञानावरणादि कर्मोंकी भी इन्हीं क्रियाभेदोंके द्वारा यथासम्भव गवेषणा कर लेनी चाहिये इस बातका ज्ञान कराते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं—

#### \* शेष कर्मोंकी भी इन्हीं क्रियामेदों के द्वारा मार्गणा कर लेनी चाहिये।

§ ९२ मूलगाथाके उत्तरार्धसे सम्बन्ध रखनेवाला यह विभाषासूत्र गतार्थ हुआ । इसमें कुछ भी व्याख्यान करने योग्य नहीं है, इस प्रकार इस सम्पूर्ण मार्गणाका विस्तारसिंहत अनुसन्धानकर लेने पर उसके बाद ग्यारहवीं मूलगाथा समाप्त होती है इस प्रकार इस वातका ज्ञान करानेके लिये उपसंहार वचनको कहते हैं--

\* उक्त विषयोंकी मार्गणा कर लेने पर ग्यारहवीं मूलगाथा समाप्त होती है।

९३ सुगमं। एवं च एक्कारसमी मूलगाहाए विहासिय समत्ताए तदो किट्टीसु पिडवद्धाणमेक्कारसण्हं मूलगाहाणमत्थिविहासा समत्ता होदि ति जाणावणहु- सुवसंहारवक्कमाह—

# \* 'एक्कारस होंति किहीए' ति पदं समत्तं।

\$ ९३ यह सूत्र सुगम है । इस प्रकार ग्यारहवीं मूल गाथाकी विभाषा करके, समाप्त-होने । उसके बाद कृष्टियों से सम्बन्ध रखनेवाली ग्यारह मूल गाथाओं के अर्थका विशेष व्याख्यान समाप्त होता है इस बातका ज्ञान कराने के लिये उपसंहार वचनको कहते हैं—

\* 'एक्कारस होंति किहीर' अर्थात् कृष्टियोंके विषयमें ग्यारह मूल गाथायें हैं यह पद समाप्त होता है।

विरोषार्थ--प्रकृतमें विभाषासहित ग्यारहवीं मूल गाथाको विभाषाके साथ टीका द्वारा स्पष्ट किया गया है। इसमें आये हुए 'वीचार' पदका अर्थ क्रियाभेद है। वे वीचारस्थान या क्रिया-भेद सब मिलाकर दस कहे गये हैं। उनके नाम हैं--स्थितिघात १, स्थितिसत्कर्म २, उदय ३, उदी-रणा ४, स्थितिकाण्डक ५, अनुभागघात ६, स्थितिसत्कर्म ७, अनुभागसत्कर्म ८, बन्घ ९, और बन्ध-परिहानि । इन दस वोचारोंमें से 'स्थितिघात' पद द्वारा स्थितिघात-विषयककालका ग्रहण किया गया है। 'स्थितिसत्कर्म' द्वारा इस कृष्टिवेदक क्षपकके स्थितिविषयक सत्कर्मके प्रमाणका ज्ञान कराया गया है। 'उदय' पद द्वारा उक्त जीवके उदयमें प्रतिसमय संज्वलन मोहनीयकी कृष्टियोंमें अनन्त-गुणी हानि होती रहती है यह स्पष्ट किया गया है। 'उदीरणा' पद द्वारा बुद्धिपूर्वक उपयोगके स्वभावभूत आत्माके सन्मुख रहने पर अपकर्षण होकर संज्वलन मोहनीयकी स्थिति और अनुभागकी जो उदीरणा होती है उसकी प्ररूपणा की गई है। 'स्थितिकाण्डक' पद द्वारा उक्त क्षपकजीवके स्थितिकाण्डकके आयामका निर्देश किया गया है। पहले जी स्थितिघात कह आये हैं उसमें कितना काल लगता है इसका विचार किया गया है और स्थितिकाण्डकमें उसके आयामका विचार किया गया है, इसिलये इन दोनोंके कथनमें अन्तर है ऐसा यहाँ समझना चाहिये। 'अनुभागघात' इस पद द्वारा उक्त जोवके संज्वलन चतुष्कके अनुभागकी अतिसमय अपवर्तना होती रहती है यह स्पष्ट किया गया है, क्योंकि इस जीवके संज्वलन चतुष्कका अनुभाग कृष्टिगत हो जाता है, इसलिये इसके अनुभागका काण्डकघात होना यहाँ सम्भव नहीं है। 'स्थितिसस्कर्म' इस पद द्वारा कृष्टिवेदकके चारों संज्वलनोंकी बारह संग्रहकृष्टियों-सम्बन्धी जो ग्यारह सन्धियाँ होती हैं उन सन्धियोंमें घात होनेसे जो स्थितिसत्कर्म दोष रहता है उनके प्रमाणका निश्चय कराया गया है। किन्तु यह दूसरे कियाभेद स्थितिसत्कर्मसे अत्यन्त भिन्न है, क्योंकि वह कृष्टिवेदकके प्रथम समयमें जो स्थितिकर्म होता है उसके प्रमाणका निश्चय कराता है और यह स्थितिसत्कर्म सब सन्धियोंमें शेष रही स्थिति-सत्कर्मके प्रमाण का निश्चय कराता है, इमलिए इन दोनोंमें अन्तर है। यदि कहा जाए कि स्थिति-सत्कर्म पदसे दोनोंका ग्रहण हो जायगा, इसलिये इनका अलग-अलग निर्देश करनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती। इस प्रकार इसी बात को घ्यान में रखकर 'द्विदिसंकमेण' पद द्वारा स्थितिसंक्रम-रूप इस दूसरे अभिप्राय का निर्देश किया गया है। इसे स्वीकार कर लेने से उक्त विरोध को स्थिति समाप्त हो जाती है। 'अनुभागसत्कर्म' इस पद द्वारा कृष्टिवेदक के प्रथम समय में चारों संज्वलनों का जो अनुभागसत्कर्म होता है वह सूचित किया गया है। 'बन्ध' इस पद द्वारा कृष्टिवेदक

\$ ९४ एवमेदप्रवसंहिर्य संपिंह किङ्कीखवणद्वाए पिडवद्वाणं चडण्हं मूलगाहाणं सभासगाहाणं जहावसरपत्तमत्थविहासणं कुणमाणो उविरमं विहासागंथमाढवेह——

#### # एतो चतारि क्खवणाए ति।

§ ९५ एदं संबंधगाहावयवशृद्वीजपदमवलंबणं कादूण चढुण्हं खवणमूलगाहाणं जहाकममेत्रो अत्थिवहासणं कस्सामो ति भणिदं होदि । तत्थ ताव पढममूलगाहाए समुक्कित्रणं कुणमाणो इदमाह—

**\* तत्थ पढसमलगाहा**।

९ ९६ सुगमं।

\* (१६१) किं वेदेंतो किहिं खवेदि किं चावि संछुहंतो वा । संछोहणसुदयेण च अणुपुञ्बं अणणुपुञ्वं वा ॥२१४॥

के सम्पूर्ण सिन्धयों में स्थितिबन्ध और अनुभाग बन्ध के प्रमाण का निश्चय कराया गया है कि इस सिन्ध में इन दोनों का प्रमाण इतना होता है और इस सिन्ध में इतना होता है। इस रूप में विशेष ज्ञान कराया गया है। 'बन्धपरिहानि' यह अन्तिम क्रियाभेद है, इस द्वारा उक्त क्षपक के स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध की किस स्थान में कितनी हानि होती है इस प्रकार उनके प्रमाण का निश्चय कराया गया है। इस प्रकार ये दस वीचार (क्रियाभेद) हैं जिनका विशेष व्याख्यान इस ग्यारहवीं मूलगाथा के अन्तर्गत किया गया है। किन्तु इन दस क्रियाभेदों का विशेष व्याख्यान उस-उस स्थान पर पहले ही किया जा चुका है, इसिलए यहाँ नहीं किया गया है ऐसा यहाँ समझना चाहिए।

- § ९४ इस प्रकार इन मूल सूत्रगाथाका उपसंहार करके अब कृष्टियोंके क्षपणाके कालसे सम्बन्ध रखनेवाली चार मूलगाथाओंकी भाष्यगाथाओंके साथ यथावसर प्राप्त अर्थ की विभाषा करते हुए आगे के विभाषाग्रन्थको आरम्भ करते हैं।

\* अव इससे आगे क्षपणासम्बन्धी चार मूल गाथाओं का निर्देश करते है।

§ ९५ अव इस सम्बन्ध गाथा के अवयवभूत बीज पदका अवलम्बन करके क्षपणासम्बन्धी चार मूल गाथाओं के अर्थ की क्रमानुसार विभाषा करेंगे यह उदत कथन का तात्पर्य है। उनमेंसे सर्वप्रथम प्रथममूलगाथाकी समुत्कीतना करते हुए इस सूत्रको कहते हैं—

§ ९६ यह सूत्र सुगम है।

\* (१६१) यह क्षपक कृष्टियों को क्या वेदन करता हुआ क्षय करता है, या क्या संक्रमण करता हुआ क्षय करता है, या क्या संक्रमण और वेदन दोनों करता हुआ क्षय करना है, या क्या आनुपूर्वी से क्षय करता है, या क्या आनुपूर्वी के विना क्षय करता है।।२१४॥ § ९७ एसा पढममूलगाहा बारससंगहिक ट्टीओ खवेमाणो कथं खवेदि, किं वेदयमाणो खवेदि, किं वा अवेदयमाणो संछुहंतो चेव खवेदि, आहो तदुभयेण खवेदि, किं वा परिवाडीए खवेदि, आहो अपरिवाडीए खवेदि ति एवं विहाणं पुच्छाणं णिण्णयिविहाणहुमोइण्णा। सुगमो च एदिस्से गाहाए अवयवत्थपरामरसो पदसंबंधो च। संपिह एदीए गाहाए पुच्छामेत्तेण णिदिहाणमेदेसिमत्थाणं णिण्णये कीरमाणे तत्थ इमा एकका भासगाहा दहुच्चा ति जाणावणहुमिदमाह—

\* एदिस्से एक्का भासगाहा।

§ ९८ सुगमं ।

\* तं जहा।

६ ९९ सुगमं।

\* (१६२) पहमं विदियं तिदयं वेदेंतो वावि संछुहंतो वा । विसमं वेदयमाणो खवेदि उभवेण सेसाओ ॥२१५॥

§ ९७ यह प्रथम मूल गाथा बारह संग्रहकृष्टियों की क्षपणा करता हुआ किस प्रकार क्षपणा करता है, क्या वेदन करना हुआ क्षपणा करता है, या क्या वेदन करना हुआ क्षपणा करता हुआ इत क्षपणा करता है, या वेदन करता हुआ और क्षपणा करता हुआ इत दोनों प्रकारों से क्षपणा करता है, या पिरपाटीक्रम से क्षपणा करता है या पिरपाटीक्रम को छोड़कर क्षपणा करता है इस प्रकार इस विधि से पूछी गई पृच्छाओं के निर्णय का विधान करने के लिए अवतरित हुई है। परन्तु इस मूल गाथा के अवयवों के अर्थ का स्पष्टीकरण और पदों का सम्बन्ध सुगम है। अब इस मूलगाथा के पृच्छामात्र से निर्दिष्ट किये गये इन अर्थों का निर्णय करने पर उस विश्वय में एक भाष्यगाथा जाननी चाहिए इस प्रकार इस बात का ज्ञान कराने के लिए यह सूत्र कहते है—

\* इस मूलगाथाकी एक भाष्यगाथा है ।

§ ९८ यह सूत्र सुगम है।

**\* वह** जैसे ।

§ ९९ यह सूत्र सुगम है।

\* १६२ क्रोध संज्वलनकी प्रथम, द्वितीय और तृतीय सग्रहकृष्टि को वेदन करता हुआ और संक्रमण करता हुआ भी क्षय करता है। अन्तिम बारहवीं संग्रह कृष्टिको वेदन करता हुआ ही क्षय करता है तथा शेप सब संग्रह-कृष्टियोंको दोनों प्रकार से क्षय करता है।। २१५।। § १०० एदिस्से भासगाहाए पुन्वुत्ताणमसेसाणं पुन्छाणं णिण्णयविहाणं कदं ति दहुन्वं। तं कथं ? 'पढमं विदियं तिदयं ' एवं भणिदे कोधस्स पढमिकिष्टिं विदियिकि हिं तिदियिकि हिं तिदियिकि हिं तिदियिकि हिं च वेदेंतो वा संछुहंतो वा खवेदि ति पदसंवंधो। 'चिरमं वेदयमाणो' एवं भणिदे चिरमसंगहिकि हिं णिच्छयेण वेदेते चेव खवेदि, ण संछुहंतो ति सुत्तत्थ-संबंधो। एत्थ चिरमसंगहिकि हि ति वुत्ते सुहुमसांपराइयिक हिए गहणं कायन्वं, चिरम-वादरसांपराइयिक हिए सगस्र वेण उदयासंभवादो। 'उभयेण सेसाओ' एवं भणिदे सुहुमसांपराइयिक हिं मोत्तूण सेसासेममंगहिक हीओ दुविहेण विहिणा खवेदि, संछुहंतो वेदेतो च खवेदि ति वृत्तं हो ह। संपि एवं विहमेदिस्से गाहाए अत्थं विहासेमाणो सुत्त सुत्तरं भणइ।

- ₩ विहासा।
- , § १०१ सुगमं।
  - \* तं जहा।
  - § १०२ सुगमं।

शंका-वह कैसे ?

समाधान—'पढमं विदियं तिदयं 'ऐसा कहने पर क्रोधसंज्वलनकी प्रथम संग्रह कृष्टि, दूसरी संग्रह कृष्टि और तीसरी संग्रह कृष्टिको वेदन करता हुआ अथवा संक्रमण करता हुआ क्षय करता है ऐसा यहाँ पदोंका अथंके साथ सम्बन्ध है। 'चिरमं वेदयमाणो' ऐसा कहने पर अन्तिम संग्रह कृष्टिको नियमपूर्वक वेदन करता हुआ ही क्षय करता है, संक्रमण करता हुआ क्षय नहीं करता, यह इस सूत्रके अथंके साथ सम्बन्ध है। इस भाष्यगाथा में 'चिरमसंगहिकिट्टि' ऐसा कहने पर सूक्ष्म साम्परायिक कृष्टि को ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि बादर संग्रह कृष्टिका अपने स्वरूपि उदय होना सम्भव नहीं है। 'उभयेण सेसाओ' ऐसा कहने पर सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिको छोड़कर शेष सम्पूर्ण संग्रह कृष्टियोंका दो प्रकारसे क्षय करता है, अर्थात् संक्रमण करता हुआ और वेदन करता हुआ क्षय करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अब इस भाष्यगाथाके इस प्रकारके अर्थकी विभाषा करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं—

- 🛠 अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं।
- § १०१ यह सूत्र सुगम है।
- ॐ वह जैसे
- § १०२ यह सूत्र सुगम है।

<sup>§</sup> १०० इस भाष्यगाथाद्वारा पूर्वोक्त अशेष पृच्छाओं के निर्णय का विधान किया गया है ऐसा यहाँ जानना चाहिये।

क्ष पढमं कोहस्स किहिं वेदेंतो वा खवेदि, श्रधवा श्रवेदेंतो संखुहंतो।

\$ १०३ कोहस्स जा पढमसंगहिक हो तं वेदेंतो वा खवेदि एवं भणिदे वेदेमाणो वा परपयिष्ठसंकमेण संकामेमाणो वा खवेदि ति वृत्तं होइ, दोहिं मि पयारेहिं तिस्से खवणोवलंभादो । अथवा अवेदेंतो एवं भणिदे वेदगमावेण विणा परपयिष्ठसंकमेण संछुहंतो चेव केत्तियं पि कालं णिरुद्धकोहपढमसंगहिक हिं खवेदि ति भणिदं होदि । संपिह कदमिम अवत्थाविसेसे वहुमाणो वेदेंतो खवेदि कदमिम वा अवत्थंतरे संछु-हमाणो चेव खवेदि ति एदस्स अत्थिवसेसस्स फुडीकरणहुमुत्तरसुत्तह्यमाह——

ज वे श्रावितयवंधा दुसमयूणा ते श्रवेदेंतो खवेदि केवलं संखुहंतो
 भेव।

§ १०४ सगवेदगद्वाए खीणाए पुणो दुसमयूणदोआवलियमेत्तणवकवंधिकङ्घीणम-वेदिन्जमाणाणं संछोहणाए चेव खवणदंसणादो ।

# संज्वलन क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिका बेदन करता हुआ क्षय करता है
 अथवा बेदन न करके संक्रमण करता हुआ क्षय करता है।

§ १०३ संज्ञलन कोधको जो प्रथम संग्रह कृष्टि है उसे वेदन करता हुआ क्षय करता है ऐसा कहने पर वेदन करता हुआ और परप्रकृतिसंक्रमणके द्वारा संक्रमण करता हुआ क्षय करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है, क्योंकि इन दोनों प्रकारोंसे उसकी क्षपणा उपलब्ध होतो है। अथवा 'अवेदेंतो' ऐसा कहनेपर वेदकपनेके विना परप्रकृतिसंक्रमणके द्वारा संक्रमण करता हुआ ही कितने ही काल तक विवक्षित कोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिको क्षय करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अब किस अवस्थाविशोषमें विद्यमान यह क्षपक कोधकी प्रथमसंग्रह कृष्टिको वेदन करता हुआ क्षय करता है तथा किस दूसरी अवस्थामें परप्रकृतिरूपसे संक्रमण करता हुआ ही क्षय करता है, इस प्रकार इस अर्थविशोषको स्पष्ट करनेके लिये आगेके दो सूत्रोंको कहते हैं—

# जो दो समय कम दो आविलिप्रमाण नवकवन्ध निषेक है उनको चेदन न करते हुए ही क्षय करता है, उनको केवल संक्रमण करके ही क्षय करता है।

§ १०४ अपने वेदककालके क्षीण हो जानेपर उसके बाद दो समय कम दो आवलिप्रमाण नवक-बन्धसम्बन्धी कृष्टियोंका वेदन न करते हुए संक्रमण द्वारा ही क्षय देखा जाता है।

विशेषार्थ—प्रथमादि ग्यारह संग्रह कृष्टियोंका वेदक काल समाप्त होनेपर द्वितीयादि संग्रह-कृष्टियोंका काल जब प्रारम्भ होता है तब उनके कालमें प्रथमादि संग्रह कृष्टियोंके कालमें वन्धकों प्राप्त हुए दो समय कम दो आविल प्रमाण नवकबन्ध परप्रकृतिसंक्रम द्वारा वेदे जाते है ऐसा नियम प्राप्त इसीलिये उनकी संक्रमण होकर ही निर्जंश होती है, उक्त सूत्रमें यह निर्देश किया गया है। क्ष पढमसमयवेदगप्पहुडि जाव तिस्से किटीए चिरमसमयवेदगो ति ताव एदं किटिं वेदेंतो खवेदि।

§ १०५ कि कारणं ? एदिम्म अवत्थंत्रे णिरुद्धकोहपढमसंगहिकट्टीए वेदग-भावेण सह संकामयत्तमिद्धीए णिन्वाहमुवलंभादो । सपिह इममेवत्थमुवसंहारमुहेण फुडीकरेमाणो सूत्तमुत्तरं भणइ—

एवमेदं पि पढमिकिटिं दोहिं पयारेहिं खवेदि किंचि कालं वेदेंतो, किंचि कालमवेदेंतो संवृहंतो ।

§ १०६ गयत्थमेदं सुत्तं। ण केवलं पढमसंगहिक द्वीए एसा विही, किंतु विदिया-दिसंगहिक द्वीणं पि खित्र जमाणाणमेसो चेव कमो दहुत्वो ति पदुष्पाएमाणो सुत्त-सुत्तरं भणइ—

अ जहा पढमिक हिं ख़बेदि तहा विदियं तदियं चउत्थं जाव एक्का-रसि ति ।

§ १०७ जहा कोहपढमसंगहिक द्विं प्यारेहिं खवेदि एवमेदाओ विदियादि-किट्टीओ एक अरसमिक ट्विप जंताओ दुविहेण विहिणा खवेदि; दुसमयूणदो आवित्य-मेत्तणवक वंधिक ट्वीओ संखु हंतो चेव खवेदि, तत्तो हेद्वा सगवेदगकाल ज्यंतरे वेदेंतो

# तथा क्रोधसंज्वलनकी प्रथम संग्रह कृष्टिके वेदककालके अन्तिम समयसे लेकर उसी संग्रह कृष्टिके वेदककालके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक इस संग्रह कृष्टिको वेदन करता हुआ क्षय करता है।

§ १०५ शंका—इसका क्या कारण है ?

समाधान—क्योंकि इस अवस्थामें विवक्षित क्रोधसंज्वलन संग्रह कृष्टिका वेदकपनेके साथ निर्वाधरूपसे संकामकपना सिद्ध होता है। अब इसो अर्थको उपसंहारमुखसे स्पष्टीकरण करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं—

# इस प्रकार इस प्रथम संग्रह कृष्टिको दो प्रकारसे क्षय करता है—कुछ काल तक वेदन करता हुआ क्षय करता है और कुछ काल तक वेदन नहीं करता हुआ क्षय करता है।

\$ १०६ यह सूत्र गतार्थं है। केवल प्रथम संग्रह कृष्टिको यह विधि नहीं है, किन्तु क्षयको प्राप्त होनेवाली द्वितीयादि संग्रह कृष्टियोंका भी यही क्रम जानना चाहिये इस प्रकार इस बातका - कथन करते हुये आगेके सूत्रको कहते हैं—

\* जिस प्रकार प्रथम कृष्टिका क्षय करता है उसी प्रकार दूसरी, तीसरी और चौथी कृष्टिसे लेकर ग्यारहवीं कृष्टि तक इन संग्रहकृष्टियोंका क्षय करता है।

§ १०७ जिस क्रोधसंज्वलनकी प्रथम संग्रहकुिंटका दो प्रकारसे क्षय करता है उसी प्रकार ग्यारहवीं संग्रहकुिंट पर्यन्त इन दूसरी आदि संग्रह कुिंटयोंका दोनों प्रकारसे क्षय करता है; दो समय कम दो आविलप्रमाण नवकबन्ध कुिंटयोंका संक्रमण करता हुआ ही क्षय करता है तथा

\* :

संछुहंतो च खवेदि ति एसो एदस्स सुत्तस्स भावत्थो । संपिह बारसमीए बादर-सांपराइयिकट्टीए केरिसो खवणाविहि ति आसंकाए इदमाह--

\* बारसमीए बादरसांपराइयिकड्डीए अञ्बवहारो।

§ १०८ क्रदो ? सुहुमसांपराइयिकड्डीसह्द्वेण परिणमिय खिविज्जमाणाए तिस्से सगसह्देण विणासाणुवलंभादो । संपिंह 'चिरमं वेदेमाणो खवेदि' ति इमं सुत्तावयव-मस्सिय्ण सुहुमसांपराइयिकड्डीए खवणाए विहिं पह्न्वेमाणो उविरमं पवंधमाढवेइ—

\* चरिमं वेदेमाणो त्ति अहिप्पायो जा सुहुमसांपराइयिकटी सा

चरिमा, तदो तं चरिमिकिष्टिं वेदेंतो खवेदि; ण संछुहंतो।

§ १०९ चरिमं वेदयमाणो ति भणिदे ण चरिमवादरसांपराइयिकद्वीए गहणं कायन्वं, किंतु जा सुहुमसांपराइयिकद्वी सा चेव चरिमा ति इह विविक्षिया; सन्व-पिन्छमाए तिस्से तन्ववएसोववत्तीदो तदो तं चरिमिकिट्टि वेदॅतो चेव खवेदि, ण संछ्हंतो ति सुत्तत्थसंबंधो। इदो एविमिदि चे ? तत्थ णवकवंधसंभवाणुवलंभादो; तिस्से पिडिग्गहंतराणुवलंभादो च।

उससे अधस्तन कृष्टियोंका अपने वेदक कालके भीतर वेदन करता हुआ और संक्रमण करता हुआ क्षय करता है इस प्रकार यह सूत्रका भावार्थ है। अब बारहतीं बादर साम्परायिक संग्रहकृष्टिकी क्षपणाविधि किस प्रकारकी है ऐसी आशंका होनेपर आगेके विभाषासूत्रको कहते हैं-

**\* बारहवीं बादरसाम्परायिक कुन्टिमें उक्त व्यवहार नहीं है।** 

§ १०८ क्योंकि उसे सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिरूपसे परिणमाकर क्षपणा होनेवाली उसका अपने स्वरूपसे विनाश नहीं उपलब्ध होता। अब 'चिरमं वेदेमाणो खवेदि' इस प्रकार इस सूत्रके अवयवका आश्रय करके सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिकी क्षपणाकी विधिकी प्ररूपणा करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धको आरम्भ करते हुँ—

\* 'चिरमं वेदेमाणो' अर्थात् अन्तिम संग्रह कृष्टिको वेदन करता हुआ इस पद का अभिग्राय है कि जो स्रक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि है वह अन्तिम है, इसिलये उस अन्तिम कृष्टिको वेदन करता हुआ क्षय करता है, क्षपणा करता हुआ उसका क्षय

नहीं करता।

§ १०९ 'चरिमं वेदयमाणो' ऐसा कहनेपर अन्तिम बादर साम्परायिक कृष्टिका ग्रहण नहीं करना चाहिये। किन्तु जो सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि है वही अन्तिम है, यह यहाँ विवक्षित है, क्योंकि वह सबसे अन्तिम है, इसिलए उसकी यह संज्ञा बन जाती है। अतः उस अन्तिम कृष्टिको वेदन करता हुआ हो उसका क्षय करता है, संक्रमण करता हुआ उसका क्षय नहीं करता यह इस सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध है।

शंका-ऐसा किस कारणसे है ?

समाधान—क्योंकि उसमें नवकबन्धका सद्भाव नहीं पाया जाता तथा उसका प्रतिग्रहान्तर उपलब्ध नहीं होता ।

\* सेसाणं किद्दीणं दो दो आवितयबंधे दुसमयूणे चरिमे संछ्हंतो

चेव खवेदि, ण वेदेंतो।

§ १११ सुहुमसांपराइयिक द्विं मोत्तृण सेसाणमेक्कारसण्हं पि संगहिक द्वीणं चिर्म दुसमयूणदोआविष्यमेत्तणवक वंधसमयपवद्धे संछुहमाणो चेव खवेदि, ण वेदे-माणो, तासिमुद्यसंवंधाणुवलंभादो ति वृत्तं होदि। एवमेदेहिं दोहिं सुत्तेहिं जाओ वेदिन्जमाणीओ चेव खवेन्जंति, ण संछुन्भमाणीओ, जाओ च संछुन्भमाणीओ चेव खवेदिन्जंति, ण वेदिन्जमाणीओ; तासिं दुविहाणं पि किट्टीणं सक्षवणिद्दे सं काद्ण संपिंद तन्वदिरित्ताओ जाओ सेसासे अकिट्टीओ ताओ उभयेण वि पयारेण खवेदि ति इममत्थिवसेसं पदुष्पाएमाणो उविहसं सुत्तपवंधमादवेइ—

\* चरिमिकिटिं वज्ज दो आवित्यदुसमयूणवंधे च वज्ज जं सेस-किटीणं तमुभयेण खवेदि।

<sup>§</sup> ११० अब शेष रही ग्यारह संग्रह कृष्टियोंकी जो दो समय कम दो आविलप्रमाण नवक-वन्ध कृष्टियाँ हैं उनका संक्रमण करता हुआ ही क्षय करता है इस प्रकार इस अर्थ विशेष की यद्यपि पहले प्ररूपणा कर आये हैं फिर भी उसका पुनः स्पष्टीकरण करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं—

<sup>\*</sup> शेष ग्यारह संग्रह कृष्टियोंमें प्रत्येकके अन्तमें जो दो समय कम दो-दो आविलिप्रमाण नवकवन्ध शेष रहते हैं उनका संक्रमण करता हुआ ही क्षय करता है, वेदन करता हुआ क्षय नहीं करता।

<sup>\$</sup> १११ सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिको छोड़कर शेष ग्यारह संग्रहकृष्टियों के अन्तमं जो दो समय कम दो आविलप्रमाण नवकवन्ध समयप्रबन्ध शेष रहते हैं उन्हें संक्रमण करता हुआ ही क्षय करता है, वेदन करता हुआ क्षय नहीं करता, क्यों कि उनका स्वमुखसे उदयका सम्बन्ध नहीं उपलब्ध होता, यह उक्त कथनका तात्पर्य है । इस प्रकार इन दो सूत्रों द्वारा जो वेदी जाकर ही क्षपणाको प्राप्त होती हैं, संक्रमण होकर नहीं, तथा जो संक्रमण होकर ही क्षपणाको प्राप्त होती हैं, वेदी जाकर नहीं, उन दोनों प्रकारको कृष्टियोंका स्वरूपनिर्देश करके अब उनसे अतिरिक्त जो शेष सपूर्ण कृष्टियों हैं वे दोनों ही प्रकारसे क्षयको प्राप्त होती हैं इस प्रकार इस अर्थविशेषका प्रतिपादन करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं।

<sup>\*</sup> अन्तिम स्क्ष्मसाम्परायिक कृष्टिको छोड़कर तथा प्रथमादि ग्यारह संग्रह कृष्टियोंके दो समय कम दो आवलिग्रमाण नवक समयप्रवद्धोंको छोड़कर उन शेष रही ग्यारह संग्रहकृष्टियोंको जो कृष्टियाँ शेष रहती हैं उन्हें दोनों प्रकारसे क्षय करता है।

- \$ ११२ गयत्थमेदं सुत्तं । संपिष्ट एत्थ उभयेणे ति जं पदं तस्स अत्थिविवरणं कुणमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—
  - # किं उभयेणे ति ?
  - ११३ उभयेणे चि किम्रुक्तं भवतीति चेद् ? उच्यते ।
  - \* वेदेंतो च संछहंतो च एदमुभयं।
- § ११४ वेदगमावेण संछोहयमावेण च खवेदि ति एसो उभयसइस्सत्थो जाणि-यन्त्रो ति मणिदं होदि ।
- ६ ११५ एवमेत्तिएण सुत्तपवंघेण पहममूलगाहाए एगमासगाहापिडवद्धमत्थं विहासिय संपिह जहावसरपत्ताए विदियमूलगाहाए अत्थिवहासणं कुणमाणी इदमाह—

\* 'उभय प्रकारसे' इसका क्या अर्थ है ?

§ ११३ 'उभय प्रकारसे' इसका क्या अर्थ है ? ऐसी शंका होनेपर कहते हैं—

\* 'वेदन करता हुआ और संक्रमण करता हुआ [क्षय करता] है' यह उभयपद
का अर्थ है।

§ ११४ 'वेदकभावसे और संक्रमण करनेके भावसे क्षय करता है' यह उभय शब्दका अर्थ जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

विशेषार्थ—सब मिलाकर बारह संग्रह कृष्टियाँ हैं और उनमें से प्रत्येक की अनन्त अन्तरकृष्टियाँ हैं। उनकी क्षपणा कैसे होती है ? वेदन करके क्षपणा होती है या संक्रमण करके क्षपणा
होती है, या दोनों प्रकार से क्षपणा होती है, यह एक मुख्य प्रश्न है। इसका समाधान करते हुए
बतलाया गया है कि प्रारम्भ की जो ग्यारह संग्रह कृष्टियाँ और उनकी जो अवान्तर कृष्टियाँ हैं
बतलाया गया है कि प्रारम्भ की जो ग्यारह संग्रह कृष्टियाँ और उनकी जो अवान्तर कृष्टियाँ हैं
वनमें से प्रत्येक के वेदन करने के अन्त में जो दो समय कम दो आविलप्रमाण नवकबन्य समयप्रवद्ध बचते हैं उनका अगली संग्रह कृष्टि में संक्रमण होकर ही वेदन होता है तथा दो समय कम
प्रवद्ध बचते हैं उनका अगली संग्रह कृष्टि में संक्रमण होकर ही वेदन होता है तथा दो समय कम
प्रवद्ध बचते हैं उनका अगली संग्रह कृष्टि में संक्रमण होकर ही क्षय होता है। शेष रही बारहवों संग्रह कृष्टि और
हैं उन सबका वेदन और संक्रमण होकर ही क्षय होता है। शेष रही बारहवों संग्रह कृष्टि और
हैं उन सबका वेदन और संक्रमण होकर ही क्षय होता है। शेष रही बारहवों संग्रह कृष्टि और
एसकी अवान्तर कृष्टियाँ सो ये कृष्टिकरण के काल में बादर उपसे परिणमन हो जाता है, अत: सूक्षमपरन्तु इसका अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में ही सूक्ष्मकृष्टिक्ष्पसे परिणमन हो जाता है, अत: सूक्षमपरन्तु इसका अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में ही इनका क्षय होता है ऐसा यहाँ समझना चाहिए।
साम्परायिक गुणस्थान में वेदन होकर ही इनका क्षय होता है ऐसा यहाँ समझना चाहिए।

ई ११५ इस प्रकार इतने सूत्रप्रबन्ध द्वारा एक भाष्य गाथा के साथ प्रथम मूलगाथा के अर्थ की विभाषा करके अब यथावसरप्राप्त दूसरी मूलगाथा के अर्थ की विभाषा करते हुए इस सूत्र की कहते हैं—

<sup>§</sup> ११२ यह सूत्र गतार्थ है। अब यहाँ (इस सूत्रमें ) 'उभयेण' यह जो पद आया है उसके अर्थ का खुलासा करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं।

श्रु एत्तो बिदियमूलगाहा ।

s ११६ सुगमं।

\* (१६३) जं वेदेंतो किट्टिं खवेदि किं चावि बंधगो तिस्से । जं चावि संछुहंतीं तिस्से किं बंधगो होदि ॥२१६॥

§ ११७ एसा विदियमूलगाहा किं देदगस्य खनगस्स वेदिन्जमाणावेदिन्जमाणसक्तवेण खिन्जमाणासु किट्टीसु कासि वंधसंवंधो अत्थि, कासि वा णित्थ ति इममत्थिविसेसं पुन्छासुहेण पदुप्पाएदुमोइण्णा पिरप्फुडमेवेत्थ तहाविहत्थिवसयपुन्छाणिहेस-दंसणादो। तं जहा—'जं वेदेंतो किट्टिं' एवं मणिदे जं खलु किट्टिं वेदेमाणो खवेदि
किं तिस्से किट्टीए वंधगो होदि, आहो ण होदि ति गाहापुन्वद्धे सुत्तत्थसंवंधो। एदस्स
मावत्थो—दुसमयूणदोआविल्यमेत्तणवकवंधे मोत्त्ण सेसाओ एकारस—संगहिकट्टीणमंतरिकट्टीओ वेदेमाणो खवेदि ति बुत्तं। एवं च खवेमाणो तदवत्थाए जं जं किट्टिं
खवेदि तिस्से किट्टीए किं णियमा बंधगो होदि, आहो अबंधगो चेव, किं वा सिया
बंधगो, सिया च ण वंधगो ति पुन्छिदं होदि।

<sup>\*</sup> इसके आगे दूसरी मूल सूत्रगाथाकी समुत्कीर्तना करते हैं।

<sup>§</sup> ११६ यह सूत्र सुगम है।

<sup>ं % (</sup>१६३) कृष्टिवेदंक क्षपक जिस कृष्टिका वैदन करता हुआ क्षय करता है क्या उसका वह बन्धक भी होता है तथा जिस कृष्टिका संक्रमण करता हुआ 'क्षये करता है उसकी भी क्या वह बन्धक होता है ॥२१६॥

<sup>§</sup> ११७ यह दूसरी मूलगाथा कृष्टियोंका क्या वेदन करनेवाले क्षपकका वेदी जानेवाली या नहीं वेदी जानेवालो स्वरूपसे क्षयको प्राप्त होनेवाली कृष्टियोंके होनेपर, किनका बन्धके साथ क्यां सम्बन्ध है अयवा किनका बन्धके साथ सम्बन्ध नहीं है, इस प्रकार इस अर्थाविशेषका पृच्छाद्वारा प्रतिपादन करनेके लिये अवतीण हुई है, क्योंकि इस गाथामें उस प्रकारकी अर्थाविषयक पृच्छाका निर्देश स्पष्ट रूपसे ही देखा जाता है। यया—'जं किर्ट्टि वेदंतो' ऐसा कहने पंर नियमसे जिस कृष्टिका वेदन करता हुआ उसकी क्षपणा करता है, क्या उस कृष्टिका वह बन्धक होता है या बन्धक नहीं होता, इस प्रकार गाथाके पूर्वाधंमें इस सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध है। इसका भावार्थ—दो समय कम दो आविलिप्रमाण नवक बन्वको छोड़कर शेष ग्यारह संग्रह कृष्टियों और अन्तर कृष्टियोंको वेदन करनेवाला क्षय करता है यह उक्त सूत्रगाथामें कहा गया है। और इस प्रकार क्षय करता हुआ वह क्षपक उस अवस्थामें जिस-जिस कृष्टि का क्षय करता है—उस-उस कृष्टिका वह क्या नियमसे बन्धक होता है या अवन्धक ही रहता है, अथवा क्या कर्यचित् बन्धक होता है और क्थांचित् बन्धक नहीं होता, इस प्रकार यह पृच्छा की गई है।

3

§ ११८ 'जं चावि संछुहंतो' एवं भणिदे जं खलु किहिं संकामेंतो चेव खवेदि, तिस्से किं वंधगो होदि आहो ण होदि ति गाहापच्छद्धे सुत्तत्थसंबंधो। एदस्स भावत्थो—दुसमयूणदोआविलयमेत्तणवकवंधिक हीओ संछुहंतो चेव खवेदि, ण वेदेंतो। एवं च खवेमाणो तदवत्थाए णिरुद्धसंगहिक हीए किं वंधगो होदि आहो ण होदि ति पुच्छा कदा होदि। एवमेदीए विदियमूलगाहाए पुच्छामेत्तेण णिहिहस्स अत्थिवसेसस्स णिण्णयविहाण हुमेत्थ एका भासगाहा अत्थि। तिस्से समुक्तित्णं विहासणं च कुणमाणो स्तमुत्तरं भणह—

\* एदिस्से गाहाए एका भासगाहा।
§ ११९ सगमं।

**% जहा** ।

९ १२० सुगमं।

\* (१६४) जं चावि संछुइंतो खवेदि किट्टि अवंधगो तिस्से।
सुद्धमम्हि सांपराए अवंधगो वंधगिदरासिं॥ २१७॥

<sup>§</sup> ११८ 'जं चािव संछुहंतो' ऐसा कहनेपर नियमसे जिस कृष्टिका संक्रमण करता हुआ क्षय करता है उसका क्या बन्धक होता है या इस प्रकार नहीं होता ? यह सूत्रगाथाके उत्तराधें में इस गाथासूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध है। इसका भावार्थ—दो समय कम दो आविलप्रमाण कृष्टियों का संक्रमण करता हुआ ही क्षय करता है, वेदन करता हुआ क्षय नहीं करता है। और इस प्रकार क्षय करता हुआ उस अवस्थामें विवक्षित संग्रह कृष्टिका क्या बन्धक होता है अथवा बन्धक नहीं होता ? यह पृच्छा की गई है। इस प्रकार इस दूसरो मूलगाथामें पृच्छाद्वारा कहे गये अर्थिवशेषके निर्णयका विधान करनेके लिये इस विषयमें एक भाष्यगाथा आई है उसकी समुत्कोतंना और विभाषाको करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं—

<sup>\*</sup> इस मूल गाथाकी एक भाष्यगाथा है।

<sup>§</sup> ११९ यह सूत्र सुगम है।

<sup>\*</sup> जैसे ।

<sup>§</sup> १२० यह सूत्र सुगम है।

<sup>\* (</sup>१६४) जिस कृष्टिका संक्रमण करता हुआ ही अय करता है उसका वह वन्धक नहीं होता तथा सक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थान में सक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिका वह अवन्ध्रक रहता है। किन्तु शेष कृष्टियोंका वेदन होकर अपण कालमें वह उनका वन्ध्रक होता है।। २१७॥

§ १२१ एदिस्से गाहाए अत्थो वुच्चदे, तं जहा—जं किट्टिं दुसमयूणदोआविलय-मेत्तणवकवंधसह्तवसंछोहणाए चेव खवेमाणो तदवत्थाए तिस्से णियमा अवंधगो । सुहुमसांपराइयिकट्टीए च अवंधगो हादि, तत्थ तव्वंधसत्तीए अच्चंतासंभवादो । सेसाणं पुण किट्टीणं वंधगो होदि, बादरसांपराइयिवसये खिवज्जमाणिकट्टीणं सग-वेदगद्धामेत्तकालं वंधसंभवे विरोहाणुवलंभादो । संपिह एदस्सेव सुत्तत्थस्स फुडीकरणट्ट-सुवरिसं विहासागंथमाढवेइ—

\* विहासा।

§ १२२ सुगमं ।

\* जं जं खवेदि किहिं णियमा तिस्से वंधगो मोत्तूण दो हो आव-लियबंधे दुसमयूणे सुहुमसांपराइयकिटी श्रो च।

§ १२३ सुगमो च एसो विहासागंथो ति ण एत्थ किंचि वक्खाणेयव्वमत्थि।

विशेषार्थं—इसकी गाथा २०६ को विभाषा करते हुए बतलाया है कि कोधसंज्वलनकी प्रथम संग्रह कृष्टिका वेदन करनेवाला क्षपक चारों संज्वलनकषायोंकी प्रथम संग्रह कृष्टिका वन्ध करता है। इस पर यह शंका की गई है कि क्या इस प्रकार कोधसंज्वलनको दूसरी संग्रह कृष्टिका वेदन करनेवाला जोव चारों कषायोंकी क्या दूसरी संग्रह कृष्टिका बन्ध करता है? इसका समाधान करते हुए बतलाया है कि जिस संज्वलन कषायकी जिस संग्रह कृष्टिका वेदन करता है उस कपाय की उस संग्रह कृष्टिका बन्ध करता है उस कपाय

<sup>, §</sup> १२१ अब इस गायाका अर्थ कहते हैं । यथा—दो समय कम दो आविलप्रमाण नवक-बन्धस्वरूप जिस कृष्टिका संक्रमण द्वारा क्षय करता है उस अवस्था में उसका नियमसे अवन्धक होता है क्योंकि वहाँ उसके बन्धको शिक्तका होना अत्यन्त असम्भव है । परन्तु शेष कृष्टियोंका बन्धक होता है, क्योंकि वादर साम्परायिक गुणस्थानमें क्षयको प्राप्त होनेवाली कृष्टियोंका अपने वेदक कालप्रमाण कालतक उनके बन्धके सम्भव होनेमें विरोध नहीं पाया जाता । अब इसी सूत्रसम्बन्धी अर्थको स्पष्ट करनेके लिए विभाषा ग्रन्थको आरम्भ करते हैं—

<sup>\*</sup> अव उक्त भाष्यगाथाकी विभाषाकी जाती है।

<sup>, §</sup> १२२ यह सूत्र सुगम है।

<sup>\*</sup> जिस-जिस कृष्टिका क्षय करता है वह, दो समय कम दो-दो आवलिप्रमाण नवक-बन्धकृष्टियोंको तथा सक्ष्यसाम्परायिक कृष्टियोंको छोड़कर, उनका नियमसे बन्धक होता है।

<sup>§</sup> १२३ इसका विभाषाग्रन्थ सुगम है, इसलिये इस विषयमें कुंछ भी व्याख्यान करने योग्य महीं है।

§ १२४ एवं विदियमूलगाहाए अत्थविहासणं समाणिय संपिह जहावसरपत्ताए तदियमुलगाहाए अत्थविहासणं कुणमाणो तदवसरकरणहुमुवरिमं प्रबंधमाढवेइ---

क एतो तदिया मलगाहा।

§ १२५ सुगमं।

क्षतं जहा।

§ १२६ सुगमं।

\* (१६५) जं जं खवेदि किष्टिं हिदि-अणुभागेसु केसुदीरेदि।

संब्हिद अण्णिकिहिं से काले तासु अण्णासु !! २१८ ॥

§ १२७ एसा तदियमूलगाहा किहीसु खिवज्जमाणीसु तदवत्थाए णिरुद्धसंगह-किट्टीविसए द्विद-अणुभागोदीरणासंक्रमाणं वंधसहगदाणं पवृत्तिविसेसावहारणहु-मोइण्णा । संपिह एदिस्से अवयवत्थो वृच्चदे । तं जहा--'जं जं खबेदि किट्टिं' एवं मणिदे जं जं संगहिक द्विं खवेदि तं तं द्विदि-अणुभागेसु किंभूदेसु उदीरेदि किमविसेसेण सन्वेसु ठिदिविसेसेसु अणुभागविसेसेसु च उदीरणा पयट्टदि आहो अत्थि को वि तत्थ विसेसणियमो त्ति पुन्छिदं होइ। एवमेसो गाहापुन्वद्धे सुत्तत्थसमुन्चओ।

§ १२७ यह तीसरी मूल गाथा कृष्टियोंके क्षयको प्राप्त होते हुए उस अवस्थामें विवक्षित संग्रह कृष्टिके विषयमें बन्धके साथ होनेवाले स्थिति और अनुमागोंकी उदीरणा और संक्रमणकी प्रवृत्तिविशेषका अवधारण करनेके लिये अवतोर्ण हुई है। अब इसके प्रत्येक चरणका अर्थ कहते हैं। वह जैसे--'जं जं खवेदि किर्ट्टि' ऐसा कहने पर जिस-जिस संग्रह कृष्टिका क्षय करता है उस-उस संग्रह कृष्टिका किस-किस प्रकारके स्थिति-अनुभागोंमें उदीरित करता है ? क्या सामान्यसे सब स्थितिविशेषोंमें और अनुभागविशेषोंमें उदीरणा प्रवृत्त होती है या वहाँ कोई विशेष नियम है ? यह पूँछा गया है। इसप्रकार यह गाथाके पूर्वीधमें सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ है।

<sup>§</sup> १२४ इस प्रकार द्सरी मूल गाथाके अर्थका विशेष व्याख्यान समाप्त करके अब यथावसर प्राप्त तोसरी मूल गाथाके अर्थका विशेष व्याख्यान करते हुए उसका अवसर उपस्थित करनेके लिये आगेके प्रबन्धको आरम्भ करते हैं-

<sup>§</sup> १२५ यह सूत्र सुगम है। \* वह जैसे।

<sup>§</sup> १२६ यह सूत्र भी सुगम है।

<sup>\* (</sup> १६५ ) जिस-जिस संग्रहकृष्टिका क्षय करता है, 'उस-उस कृष्टिको किस-किस प्रकारके स्थिति और अनुमागोंमें उदीरित करता है। विवक्षित कृष्टिको अन्य कुष्टमें संक्रमण करता हुआ किस-किस प्रकारके स्थिति और अनुमागोंसे युक्त कृष्टिमें संक्रमण करता है। तथा विवक्षित समयमें जिस स्थिति और अनुभागयुक्त कृष्टियोंमें उदीरणा-संक्रमण आदि किये हैं, अनन्तर समयमें क्या उन्हीं कृष्टियोंमें उदीरणा-संक्रमण आदि करता है, अथवा अन्य कृष्टियोंमें करता है।। २१८ ॥

§ १२८ 'संछुहिद अण्णिकिट्टिं' एवं भणिदे णिरुद्धसंगहिकिट्टि मण्णिकिट्टीए उविरि संकामेमाणो कथंभूदेसु ठिदिअणुभागेसु वट्टमाणाणं णिरुद्धसंगहिकिट्टिं संछुहिदि किम-विसेसण सन्वाओ द्विदीओ अणुभागिकिट्टीओ च अण्णिकिट्टीसरूवेण संकामेदि आहो अत्थि कोवि तत्थ विसेससंभवो ति एसा विदियपुन्छा द्विदि-अणुभागसंकमाणं पवुत्तिविसेससुवेक्खदे । द्विदि-अणुभागतंधिवसयो वि पुन्छाणिहेसो एत्थेव णिलीणो वक्खाणेयन्वो; सुत्तस्सेदस्स देसामासयभावेण पवृत्तिअन्धवगमादो । तदो णिरुद्धसंगह-किट्टीए खिवन्जमाणाए द्विदि-अणुभागोदीरणा तिन्वसयोक्कट्टणा परपयिहसंकमो द्विदि-अणुभागवंधो च कथं पयट्टांति ति एसो एत्थ सुत्तत्थसंगहो ।

§ १२९ 'से काले तासु अण्णासु' एवं मणिदे णिरुद्धसमये जासु हिदीसु अणुभागिक हीसु च वंधोदीरणसंकमा संवुत्ता किं तासु चेव से काले पयद्दंति आहो तदो
अण्णासु पयद्दंति ति एसो तदिओ पुच्छाणिदेसो । एदेण हिदि-अणुमाग-संकमोदीरणाणं
वंधसहगदाणं समयं पिंड पवृत्तिविसेसो केरिसो होदि ति एवंविहो अत्थिवसेसो स्विदो
दह्वो । एदेणेव अण्णो वि पयदोवजोगिओ अत्थिवसेसो देसामासय भावेण स्विदो
ति वक्खाणेयव्वो । संपिह एदिस्से तदियमूलगाहाए अत्थिवहासणं कुणमाणो तत्थ
पिंडवद्वाणं भासागाहाणिमयत्तावहारणहमुत्तरं सुत्तमाह—

<sup>§</sup> १२८ 'संछुहिद अण्णिकिट्टं' ऐसा कहने पर विविध्यत संग्रह-कृष्टिका अन्य कृष्टि में संक्रम करता हुआ किस प्रकारको स्थित और अनुभागमें विद्यमान उनका विविध्यत संग्रह कृष्टिका संक्रमण करता है, क्या सामान्यसे सब स्थितियों और अनुभाग-कृष्टियोंको अन्यकृष्टिरूपसे संक्रमित करता है या इस विषयमें कोई विशेष सम्भव है। इस प्रकार यह दूसरी पृच्छा स्थिति, अनुभाग और संक्रमकी प्रवृत्ति विशेषकी अपेक्षा करता है तथा स्थिति, अनुभाग और बन्धविषयक पृच्छाका निर्देश भी इसोमें लीन है ऐसा ब्याख्यान करना चाहिये, क्योंकि इस सूत्रकी देशाम र्षकरूपसे प्रवृत्ति स्वीकारकी गई है। अतः विविध्यत संग्रहकृष्टिकी क्षरणा होते समय स्थिति, अनुभाग और उदीरणा तथा तिद्वप्यक अपकर्षण, परप्रकृतिसंकम, स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध किस प्रकार प्रवृत्त होते हैं ? इस प्रकार यह प्रकृतमें सूत्रका समुदायरूप अर्थ है।

<sup>§</sup> १२९ 'से काले तासु अण्णासु' ऐसा कहनेपर विविधत समय में जिन स्थित और अनुभाग कृष्टियोंमें बन्ध, उदोरणा और संक्रम प्रवृत्त हुए हैं क्या उन्होंमें अनन्तर समय में प्रवृत्त रहते हैं या उनसे अन्यमें ये प्रवृत्त रहते हैं ? इस प्रकार यह तीसरा पृच्छानिर्देश है । इसके द्वारा बन्ध के साथ होनेवाले स्थित, अनुभाग, संक्रम और उदीरणाका प्रत्येक समयमें प्रवृत्ति विशेष किस प्रकारका होता है, इस तरह इस प्रकारका अर्थविशेष सूचित किया गया जानना चाहिये । इसीके द्वारा अन्य भी प्रकृतमें उपयोगी अर्थ विशेष देशामर्ष करूनसे सूचित किया गया है ऐसा व्याख्यान करना चाहिये । अब इस तीसरी मूल गाथाके अर्थको विभाषा करते हुए उससे सम्बन्ध रखनेवाली भाष्यगाथाओं की संख्याका निश्चय करनेके लिये आगेका सूक्ष कहते हैं—

#### \* एदिस्से दस भासगाहात्रो ।

§ १३० सुगममेदं सुत्तं। एत्थपिडवद्धाणं दसण्हं भासगाहाणं परिष्फुडमेव सम्वलंभादो। संपिह काओ ताओ दसभासगाहाओ त्ति आसंकाए जहाकममेव तासि सम्विक्त्तणं विहासणं च क्रणमाणो उविरमं पर्वथमाढवेइ——

### \* तत्थ पढमाए भासगाहाए समुक्तित्तणा।

\* (१६६) वंधो व संकमो वा णियमा सन्वेसु द्विविसेसेसु । सन्वेसु चाणुभागेसु संकमो मिक्झमो चदश्रो ॥२१९॥

# 

§ १३० यह सूत्र सुगम है। इस विषयमें सम्बन्ध रखनेवाली दस भाष्यगाथाएँ स्पष्टरूपसे ही उपलब्ध होती हैं। अब वे दस भाष्यगाथाएँ कौन सी हैं ? ऐसी आशंका होनेपर यथाकमसे ही उनकी समुत्कीर्तना और विभाषा करते हुए आगेके प्रबन्धको आरम्भ करते है—

# उनमेंसे प्रथम मान्यगाथाकी समुत्कीर्तना करते हैं।

§ १३१ उन दस भाष्यगाथाओं में से यहाँ सर्वप्रथम भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है, यह कहा गया है—

क्ष (१६६) विविधित कृष्टिका बन्ध और संक्रम नियमसे क्या सभी स्थिति-विशेषोंमें होता है ? (विविधित कृष्टिका स्थितियन्ध सभी स्थितिविशेषोंमें नहीं होता । परन्तु स्थिति-संक्रम उदयाविलको छोड़कर सभी स्थिति-विशेषोंमें होता है ।) तथा विविधित कृष्टिके अनुमागका सभी अनुमाग-सम्बन्धी मेदोंमें संक्रम होता है । मात्र जिस कृष्टिका वेदन करता है उसका मध्यम कृष्टियोंके रूपसे उदय होता है ॥ २१९॥ ६ १३२ एसा पढमभासगाहा पुन्बद्धेण द्विविवंध-द्विविसंकमाणं किट्टीवेदगस्वनगसंग्रंथीणं णिण्णयिविहाणहुमोइण्णा 'वंधो ना संकमो ना णियमा' णिच्छयेणेन किं
सन्वेसु द्विविसेसेसु होदि आहो ण सन्वेसु त्ति पदाहिसंग्रंधनसेण परिष्फुडमेनेत्थ
द्विद्वंधसंकमणणिण्णयिविहाणस्स पिडविद्धत्त्वदंसणादो । एदं च गाहापुन्नद्धं पुन्छासुत्तमेन, ण णिह्ससुत्तमिदि उनिर चुण्णिसुत्तयारो सयमेन भणिहिदि । तत्थेन तन्निणिण्णयं कस्सामो । तम्हा पच्छद्धेण नि अणुभागसंकमस्स अणुभागोदयस्स च किट्टीविसयस्स पनुत्तिनिसेसो एवं होदि ति णिण्णयिवहाणहुमेसा भासगाहा समोइण्णा,
सन्नेसु चेन णिरुद्धसंगहिकट्टीए अणुभागिवयण्पेसु संकमो होदि, उदयो पुण मिडिकाकिट्टीसह्रवेणेन दहन्नो ति परिष्फुडमेन गाहापच्छद्धं अणुभागिवसयाणं संकमोदयाणं
णिण्णयिवहाणदंसणादो । एदं च गाहापच्छद्धं णिह्ससुत्तमेन, ण पुच्छासुत्तमिदि
चेत्तन्नं । संपिह एवंनिहत्थपिडवद्धाए एदिस्से पदमभासगाहाए अत्थिनिहासणं
कुणसाणो पुन्नसेन तान गाहापुच्नद्धस्स णिह्ससुत्ताभानासंकाणिरायरणदुनारेण
पुच्छासुत्तत्थसमत्थणटुसुनिरमं पनंधमादिनेह—

<sup>§</sup> १३२ यह प्रथम भाष्यगाथा, अपने पूर्वार्षद्वारा कृष्टिवेदक के क्षपकसम्बन्धी स्थितिबन्ध और स्थितिसंक्रमका निर्णय करने के लिये अवतीर्ण हुई है। बन्ध और संक्रम 'णियमा' निरुचयसे ही क्या सभी स्थितिविशेषोंमें होता है या सभी स्थितिविशेषोंमें नहीं होता इस प्रकार पदोंके अभिसम्बन्ध के वशसे स्पष्टरूपसे ही यहाँ पर स्थितिबन्ध और संक्रमके निर्णयके विधानका अर्थ के साथ सम्बन्ध देखा जाता है। और यह गाथाका पूर्वार्ष पृच्छासूत्र ही है; निर्देशसूत्र नहीं, यह आगे चूणिसूत्रकार स्वयं हो कहेंगे, इसल्ये वहीं उसका निर्णय करेंगे। इस कारण गाथाके उत्तरार्ध द्वारा भी कृष्टिविषयक अनुभाग-संक्रम और अनुभाग-उदयको प्रवृत्तिविशेष इस प्रकार होती है इस बात का निर्णय करेंने लिये यह भाष्यगाथा अवतीर्ण हुई है, क्योंकि विविधित संगह कृष्टिके अनुभागसम्बन्धी सभी भेदोंमें संक्रम होता है। परन्तु उदय मध्यम कृष्टिक्ष्पसे ही जानना चाहिये इस प्रकार गाथाके उत्तरार्ध में अनुभाग विपयक संक्रम और उदयके निर्णयका कथन स्पष्टरूपसे देखा जाता है और यह गाथाका उत्तरार्ध निर्देशसूत्र ही है, पृच्छासूत्र नहीं है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये। अब इस प्रकारके अर्थके साथ सम्बन्ध रखनेवालो इस प्रथम भाष्यगाथाके अर्थको विभाषा करते हुए सर्वप्रथम गाथाके पूर्वार्धमें निर्देशसूत्रकी अभावविषयक आशंकाके निराकरण द्वारा पृच्छासूत्रक्ष्य अर्थका समर्थन करनेके लिये आगेके प्रवन्धको आरम्भ करते हैं—

\* 'बंघो व संकमो वा णियमा सन्वेसु हिदिविसेसेसु' ति एदं पुण पुच्छासुत्तं ।

§ १३३ अस्यार्थं उच्यते—'एदं णज्जिदि' एवमुक्ते एतत्परिज्ञायते किमिति वायरणसुत्तं ति च्याक्यानस्त्रमिति च्याक्रियतेऽनेनेति च्याकरणं प्रतिवचनमित्यर्थः । 'एदं पुण पुच्छासुत्तं' एतत्तु पृच्छासूत्रमेवेति प्रतिपत्तच्यं; गाथासूत्रकाराभिप्रायस्य तथाविधत्वादित्युक्तं भवति । कथं पुनिरदं विज्ञायते प्रश्नवाक्यमेवैतत्, न पुनः प्रतिवचनस्त्रमिति । अत्रोच्यते—हिदिवंधहिदिसंकमा जहावुत्तविहाणेणसन्वेसु हिदिविसेसेसु ण संभवंति; तेसि परिमियेसु चेव हिदिविसेसेसु पवृत्तिणियमदंसणादो । तम्हा पुच्छा-वक्कमेदमेव, ण वक्खाणसुत्तमिदि णिच्छेयच्वं । साम्प्रतिमममेवार्थं समर्थयित्काम उत्तरं प्रवंधमारमयति—

# तं जहा । § १३४ सुगमं ।

\* 'बन्ध और संक्रम नियमसे सब स्थितिविशेषोंमें होता है क्या ? इससे यह जाना जाता है कि क्या यह व्याकरण (व्याख्यान) सूत्र है ? परन्तु यह व्याकरण-सूत्र न होकर पृच्छासत्र है।

§ १३३ अब इसका अर्थ कहते हैं—'एदं णज्जिदि' ऐसा कहने पर यह जाना जाता है कि क्या यह व्याकरणसूत्र है या व्याख्यानसूत्र है। जिसके द्वारा व्याक्रियते अर्थात् विशेषख्पसे पूरी तरह-से मीमांसा की जाती है उसे व्याकरणसूत्र कहते हैं उसका अर्थ होता है 'प्रतिवचन'। परन्तु यह (व्याकरणसूत्र न होकर) पृच्छासूत्र है, यह तो पृच्छासूत्र ही है ऐसा जानना चाहिये, क्योंकि गाथा-सूत्रकारका अभिप्राय उसी प्रकारका है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंका—यह कैसे जाना जाता है कि यह प्रश्नवाक्य ही है, किन्तु यह प्रतिवचन सूत्र नहीं है ?

समाधान—अब यहाँ इसका उत्तर कहते हैं—स्थिति और स्थितिसंक्रम जिस प्रकार पूर्वमें इनकी विधि कह आये हैं उस विधिके अनुसार सब स्थिति-विशेषोंमें सम्भव नहीं है, क्योंकि उनकी परिमित स्थितिविशेषों में ही प्रवृत्ति होनेका नियम देखा जाता है। इसिलये यह पृच्छावाक्य ही है, ज्याख्यानसूत्र नहीं, ऐसा यहाँ निश्चय करना चाहिये।

अब इसी अर्थंका समर्थंन करने की इच्छा रखने वाले आचार्य आगेके प्रबन्धको आरम्भ करते हैं।

**\* वह** जैसे ।

६ १३४ यह सूत्र सुगम है।

अवंधो व संकमो वा णियमा सन्वेसु द्विदिविसेसेसु ति एदं णव्वदि णिद्दिहं ति एदं पुण प्रिक्वदे किं सन्वेसु द्विदिविसेसेसु, त्राहो ण सन्वेसु ।

§ १३५ गताथंमेतत्, पूर्वोक्तस्यैवार्थस्यानेन दृढीकरणात् । एवमेदस्स गाहा-पुन्वद्धस्स पुन्छासुत्तत्थं जाणाविय पुन्छाकमं च पदिस्सिय संपिह एदिस्से पुन्छाए गाहासुत्तसूचिदं णिण्णयविहाणं कुणमाणो विहासासुत्तयारो विहासागंथमुत्तरमाढवेइ—

# तदो वत्तव्वं ण सन्वेसु ति ।

\* किटीवेदगे पगदं ति चत्तारि मासा एत्तिगात्रो द्विदीश्रो बज्भंति,
श्राविषयपविद्वात्रो मोत्त्ण सेसाश्रो संकामिज्जंति।

\* बन्ध और संक्रम नियमसे स्थितिविशेषोंमें होता है इस वचनसे यह जाना जाता है कि इस द्वारा यह निर्देश किया गया है कि यह व्याख्यानसूत्र है क्या ? परन्तु यह व्याख्यानसूत्र न होकर पृच्छासूत्र है। इस द्वारा यह पूछा गया है कि बन्ध और संक्रम सब स्थितिविशेषोंमें होता है या सब स्थितिविशेषोंमें नहीं होता।

§ १३५ यह सूत्र गतार्थ है, क्योंकि अर्थको ही इस द्वारा दृढ़ किया गया है। इस प्रकार उक्त गाथासूत्रके इस पूर्वीर्धके पृच्छासूत्ररूप अर्थको जानकर और पृच्छाक्रमको दिखलाकर अब इस पृच्छाके द्वारा गाथासूत्रसे सूचित होनेवाले निर्णयसम्बन्धी कथनको करते हुए विभाषासूत्रकार आगेके विभाषाग्रन्थको आरम्भ करते हैं—

\* उक्त प्रश्न के उत्तरमें कहना चाहिये कि सब स्थितियोंमें बन्घ और संक्रम नहीं होता है।

ं शंका-ऐसा क्यों होता है ?

समाधान--कहते हैं--

\* यहाँ कृष्टिवेदकका प्रकरण है, इसिलये इसके 'चार मास' इतनी ही स्थितियाँ बेंधती हैं। तथा आविल (उदयाविल) प्रविष्ट स्थितियोंको छोड़कर शेष सब स्थितियाँ संक्रामित की जाती हैं। \$ १३७ अयमस्य मावार्थः — पढमसमयिक ही वेदगस्स संजलणाणं हिदिसंत-कम्ममहवस्समेत्तमित्थः; को हो दयखवगिम्म पिरफ्कि मेव तदुवलंभादो। ण च एत्तियमेत्ताणं हिदिविसेसाणं तक्काले वंधसंभवो अत्थः; चदुमासमेत्तस्सेव ताघे संजलणाणं हिदिवंधस्स संभवोवलंभादो। हिदिसंकमो पुण तक्कालभाविओ उदयाविलय-पिवहाओ हिदीओ मोत्तूण सेसासेसहिदिविसेसेस प्यहिद्द्रिव तत्थ प्यारंतरासंभवादो ति। एदेण कारणेण णः सन्वेस ठिदिविसेसेस ति णिहिहं। हिदिउदीरणा वि उदयाविलयवज्जास सन्वासु चेव हिदीस पयद्द्रिद ति एसो वि अत्थो एदेणेव सुत्तेण स्विदो दहन्वो। एवमेत्तिएण पवंधेण गाहापुन्वद्धं विहासिय संपिह गाहापन्छद्ध-मिस्सयूण अणुभागसंकमतदुदीरणाणं पवृत्तिविसेसावहारणहिमदमाह—

संक्षेत्र चाण्भागेसु संकमो मिड्समो उदयों ति एदं सन्वं
 वाकरणसुत्तं।

§ १३८ सर्वभेवतद् गाथापश्चाद्धं च्याकरणस्त्रभेव प्रतिवचनस्त्रभेवेति प्राह्मं। सुवोधमन्यत्।

\* सन्वात्रो किद्दीश्रो संकमंति।

§ १३७ इस विभाषासूत्रका यह भावार्यं है-प्रथम समयमें कृष्टिवेदकजीवके वारों संज्वलनींका स्थितिसत्कर्म आठ वर्ष प्रमाण होता है, क्योंकि कोधसंज्वलनके उदयके समय क्षपक यह सत्व स्पष्ट रूप हो पाया जाता है। किन्तु उस कालमें एतत्प्रमाण स्थितिबन्ध नहीं पाया जाता, मात्र उस कालमें संज्वलनकषायोंका स्थितिबन्ध चार मास प्रमाण हो पाया जाता है। किन्तु उस कालमें होनेवाला स्थितिसंकम उदयाविलप्रविष्ट स्थितियोंको छोड़कर शेष, समस्त स्थितिविशेषोंमें प्रवृत्त होता है; क्योंकि उस कालमें संक्रमसम्बन्धी और दूसरा प्रकार सम्भव नहीं है। उस काल में स्थितिउदीरणा भी उदयाविलको छोड़कर शेष समस्त स्थितियोंमें प्रवृत्त होती है इस प्रकार यह अर्थ भी इसी सूत्र द्वारा सूचित हुआ जानना चाहिये। इस प्रकार इतने प्रवन्धद्वारा गाथाके पूर्वाधंकी विभाषा करके अनु गाथाके उत्तराधंका आश्रय करके अनु भाग-संक्रम और अनुभाग-उदीरणाकी प्रवृत्तिविशेषका अवधारण करनेके लिये यह सूत्र कहते हैं—

# तथा संक्रम सभी अनुभागोंमें होता है और उदय मध्यमकृष्टियोंका होता है। इस प्रकार गाथाका उत्तरार्घरूप यह सब व्याकरणसूत्र है।

§ १३८ यह पूरा ही उक्त गाथाका व्याकरणसूत्र ही है अर्थात् प्रतिवचनसूत्र ही है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये । शेष सब कथन सुबोध है ।

अ उक्त क्षपकके सभी कुन्टियाँ संक्रमित होती हैं।

§ १३९ वेदिन्जमाणावेदिन्जमाणाणं सन्वासिमेव किट्टीणं समयाविरोहेण संकंतिणियमदंसणादो ।

#### \* जं किहिं वेदयदि तिस्से मज्झिमकिही ओ उदिएणा श्रो।

§ १४० वेदिन्जमाणसंगहिकद्वीए हेडिमोविरमासंखेन्जसागविसयाओ किट्टीओ मोत्तूण सेसासेसमन्जिमिकदिसरूवेण उदयोदीरणाओ पयद्वंति त्ति वृत्तं होई।

§ १३९ उक्त क्षपकजीवके वेद्यमान और अवेद्यमान सभी कृष्टियोंके समयके अविरोधपूर्वंक संक्रमका नियम देखा जाता है।

मात्र वह क्षपक जिस संग्रह कृष्टिका वेदन करता है उसकी मध्यम कृष्टियाँ
 ही उदीर्ण होती हैं।

§ १४० उक्त क्षपकके वेद्यमान संग्रह कृष्टिके अधस्तन और उपरिम असंख्यात्वें भागप्रमाण कृष्टियोंको छोड़कर शेष समस्त मध्यम कृष्टिटक्ष्पसे उनके उदय और उदीरणा प्रवृत होती है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

विशेषार्थ——पहले १६५ (२१८) संस्थाके गाथासूत्रका स्पष्टीकरण करनेके प्रसंगसे उसकी १० भाष्यगाथाएँ आई हैं। उनमें 'बंधो व संकमो वा' यह प्रथम भाष्यगाथा है। उसमें स्थितिविशेषों-को ध्यानमें रखकर बन्ध और संक्रमका तथा अनुभागकी अपेक्षा संक्रमका और किन कृष्टियोंकी उदय—उदीरणा होती है इसका विचार किया गया है। इसका विशेष खुलासा करते हुए वीरसेन स्वामीने जो स्पष्टीकरण किया है उसका भाव यह है—

- (१) क्षपकश्रेणिमें क्रोधसंज्वलनकी प्रथम कृष्टिके वेदनके समय संज्वलन कषायका बन्ध चार माह प्रमाण ही होता है, इसिलये इससे ज्ञात होता है कि उक्त गाथासूत्रका पूर्वार्ध पृच्छा-सूत्र ही है। इसी प्रकार इसके संज्वलनकी सत्ता बाठ वर्षप्रमाण होती है, इसिलये इसका संक्रम, उदयाविलको छोड़कर शेष सब स्थितियोंका होता है यह निश्चित होता है। उदयाविल सब करणों-के अयोग्य होती है, इसिलये उदयाविल प्रमाण निषेकोंका संक्रम नहीं होता, यह टीकामें स्वीकार किया गया है। यह तो स्थितिबन्ध और स्थितिसंक्रमका विचार है।
- (२) अनुभागके विषयमें सूत्रकारका क्या कहना है ? उसे स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि संज्वलनकी विवक्षित संग्रह कृष्टिके पूरे अनुभागका संक्रम होनेमें कोई बाधा नहीं आती । जितना भी विवक्षित संग्रह कृष्टिका अनुभाग है उसका समयके अविरोधपूर्वक अपने कालतक संक्रम होता रहता है, यह स्पष्ट है ।
- (३) मात्र उदय-उदीरणाके विषयमें यह नियम है कि जिस संग्रह कृष्टिकी उदय-उदीरणा होती है उसकी मध्यम अन्तर कृष्टियोंके रूपसे ही उदय-उदीरणा होती है, ऐसा यहाँ जानना चाहिये।

६ १४१ एवमेत्तिएण सुत्तपवंधेणे पढमभासगाहामस्सियूण द्विदि-अणुभाग-संकमोदीरणाणं मूलगाहासुत्तणिहिष्टाणं पवृत्तिविसेसणिण्णयं कादूण संपिह विदिय भासगाहाए विहासणं कुणमाणो उविरमं पवंधमाह—

- § १४२ सुगमं।
- क्ष जहा।
- § १४३ सुगमं।
- \* (१६७) संकामेदि उदीरेदि चावि सन्वेहिं हिदिविसेसेहिं। किहीए श्रणुभागे वेदेंतो मज्झिमो णियमो॥ २२०॥
- ६ १४४ एसा विदियमासगाहा पढमभासगाहाणिहिइस्सेव अत्थिवसेसस्स पुणो वि विसेसियूण पह्नवणहमोइण्णा । तत्थ णिहिहाणं हिदिसंकम-हिदिउदीरणाणमणु-भागोदयस्स च किंचि विसेसियूणेत्थ णिहे सदंसणादो । ण च एवं संते एदिस्से गाहाए पुणरुत्तभावो आसंकणिङ्जो, तत्थापह्नविदिहिदि-अणुभागोदीरणाणमेत्थ पहाणभावेण

§ १४४ यह दूसरो भाष्यगाथा, प्रथम भाष्यगाथाद्वारा निर्दिष्ट किये गये अर्थविशेषकी ही फिर भी विशेषरूपसे प्ररूपणा करनेके लिये अवतीर्ण हुई है क्योंकि उसमें कहे गये स्थितिसंक्रम, स्थिति-उदीरणा और अनुभागके उदयका किन्चित् विशेष करके इस भाष्यगाथामें निर्देश देखा जाता है। और ऐसा होने पर इस भाष्यगाथामें पुनस्क्तपनेका दोष आता है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि पूर्वकी भाष्यगाथामें नहीं कहे गये स्थिति-अनुभाग और उदीरणाका इस भाष्य-

<sup>§</sup> १४१ इस प्रकार इतने सूत्रप्रबन्धद्वारा प्रथम भाष्यगाथाका आश्रयकर मूल सूत्रगाथामें निर्दिष्ट स्थिति और अनुभागसम्बन्धी संक्रम और उदीरणाकी प्रवृत्तिविशेषका निर्णय करके अब दूसरी भाष्यगाथाकी विभाषा करते हुए आगेके प्रवन्धको कहते हैं—

<sup>🕸</sup> इससे आगे अब दूसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना करते हैं।

<sup>§</sup> १४२ यह सूत्र सुगम है।

<sup>\*</sup> जैसे।

<sup>§</sup> १४३ यह सूत्र सुगम है।

<sup>\* (</sup>१६७) यह क्षपक सर्वस्थितिविशेषोंके द्वारा क्या संक्रम और उदीरणा करता है ? कृष्टिके अनुभागोंका वेदन करता हुआ नियमसे मध्यम कृष्टियोंके अनुभागोंका वेदन करता है ॥ २२०॥

१. मा॰ प्रती 'एवमेत्तिएण पवंघेण' इति पाठः ।

परूवणोवलंभादो । संपिंह एदिस्से गाहाए किंचि अवयवत्थपरूवणं कस्सामो । तं जहा-

९ १४५ 'संकामेदि उदीरेदि चावि' एवं मणिदे किं सन्वेहिं द्विदिवसेसेहिं संकामेदि, उदीरेदि वा, आहो ण मन्वेहिं ति गाहापुन्वद्धे पुन्छाहिसंबंधो; गाहापुन्वद्ध-स्सेद्स्स पुन्छासुत्तभावेण समबद्धाणदंसणादो । तदो किं सन्वे द्विदिवसेसे संकामेदि उदीरेदि वा, आहो ण, तहा वत्तन्वमिदि । एवंविहो पुन्छाणिहे सो गाहापुन्वद्धपिडबद्धो ति णिन्छेयन्वं । गाहापुन्छद्धे 'किट्टीए अणुभागे वेदेंतो णियमा' मन्द्रिमिक्द्वेण चेव वेदेदि ति सुत्तत्थसंबंधो । एदं च गाहापुन्छद्धं णिहे ससुत्तमेव, ण पुन्छासुत्तमिदि पुन्वं व वक्खाणेयन्वं । संपिह एवंविहमेदिस्से गाहाए अत्थिवसेसं विहासेमाणो उविस्मं पवंधमादवेइ—

**\* विहासा**।

§ १४६ सुगमं।

**\* एसा वि गाहा पुच्छासुत्तं।** 

§ १४७ सुगमं।

गाथामें प्रधानरूपसे कथन पाया जाता है। अब इस भाष्यगाथाके अवयवोंके किंचित् अर्थकी प्ररूपणा करेंगे। वह जैसे—

\$ १४५ 'संकामेदि उदीरेदि चावि' ऐसा कहनेपर क्या सभो स्थितिविशेषोंके द्वारा संक्रम करता है या उदीरणा करता है अथवा सभी स्थितिविशेषोंद्वारा संक्रम और उदीरणा नहीं करता ? इस प्रकार इस भाष्यगायाके पूर्वाधंमें पृच्छाका सम्बन्ध है क्योंकि इस गायाके पूर्वाधंका पृच्छासूत्ररूपसे अवस्थान देखा जाता है । इस कारण क्या सभी स्थितिविशेषोंको संक्रमित करता है और उदीरित करता है अथवा नहीं करता है, इस प्रकार कहना चाहिये । इस प्रकार पृच्छाका निर्देश गायाके पूर्वाधंमें प्रतिवद्ध है, ऐसा निश्चय करना चाहिये । गाथाके उत्तराधंमें कृष्टिके अनुभागोंको वेदन करता हुआ नियमसे मध्यम कृष्टिरूपसे ही वेदन करता है इस प्रकार सूत्रका अथंके साथ सम्बन्ध है । और इस प्रकार इस भाष्यगायाका उत्तराधं निर्देशसूत्रहो है, पृच्छासूत्र नहीं, इस प्रकार पहलेके समान व्याख्यान करना चाहिये । अब इस प्रकार इस भाष्यगायाके अर्थको विभाषा करते हुए आगेके प्रवन्धको अरम्भ करते हैं—

क्ष अव इस भाष्यगाथाकी विभाषाकी जाती है।

§ १४६ यह सूत्र सूगम है।

क्ष यह भाष्यगाथा भी पृच्छासूत्र है।

§ १४७ यह सूत्र सुगम है।

१. आदर्शप्रती 'एसो' इति पाठः ।

- \* किं सन्वे द्विदिविसेसे संकामेदि उदीरेदि वा, श्राहो ण वत्तन्वं।
  १४८ सुगमं।
- श्राविषयपविद्वं मोत्तृण सेसाओ सन्वाओ हिदीओ संकामेदि
   उदीरेदि च।
  - § १४९ सुगमं।
  - \* जं किहिं वेदेदि निस्से मिड्समिक ही श्रो उदीरेदि।
  - § १५० गयत्थमेदं पि सुत्तं । एवं विदियभासगाहाए अत्यविहासा समत्ता ।
  - \* एचो तदियाय भासगाहाए सप्टिक्तणा।
  - § १५१ सुगमं।
  - **% जहा ।**
  - § १५२ सुगमं।
  - \* (१६८) ओकड्डिद जे अंसे से काले किएण ते पवेसेदि।
    श्रोकष्टिदे च पुन्वं सिरसमसिरसे पवेसेदि॥ २२१॥

क्ष क्या सभी स्थितिविशेषोंको संक्रमित और उदीरित करता है अथवा नहीं ? इसे कहना चाहिये ।

§ १४८ यह सूत्र सुगम है।

क्ष उदयावितमें प्रविष्ट हुई स्थितिको छोड़कर शेष सब स्थितियोंको संक्रमित करता है और उदीरित करता है।

§ १४९ यह सूत्र सुगम है।

क्ष तथा वह भपक निस संग्रह कृष्टिका वेदन करता है उसकी मध्यम कृष्टियोंको उदीरित करता है।

§ १५० यह सूत्र गतार्थ है । इस प्रकार दूसरी भाष्यगाथाकी अर्थविभाषा समाप्त हुई ।

🕸 यहाँ से आगे अब तीसरी माष्यगाथाकी समुत्कीर्तना करते हैं।

§ १५१ यह सूत्र सुगम है।

es जैसे ।

§ १५२ यह सूत्र सुगम है।

# (१६८) यह अपक जिन कर्मप्रदेशोंका अपकर्षण करता है वह क्या उन कर्म-प्रदेशोंको तदनन्तर समयमें उदीरणाद्वारा प्रवेशक होता है ? जिन कर्मप्रदेशोंका पहले समयमें अपकर्षण किया है उनका सदृश अथवा असदृशरूपसे उदीरणा द्वारा प्रवेशक होता है ॥२२१॥ ६ १५३ एसा तिदयभासगाहा पुन्वद्धेण हिदीहिं अणुभागेहिं वा ओकडिदाणं कम्मपदेमाणमोकिहिदाणंतरसमये चेव किम्रदीरणाए अत्थि संभवो आहो णित्थि ति एवंविहस्स अत्थिविसेसस्स पुन्छादुवारेण णिण्णयिवहाणहमोइण्णा । पन्छद्धेण च तहोदीरिन्जमाणाणं तेसिं पदेसग्गाणं किमेयवग्गणायारेण परिणमिय सन्वेसिं सिरस्भावेणुदीरणा पयद्दि ति आहो णाणावग्गणसह्दवेण विसरिसभावेणुदीरणापरिणामो ति एदस्स अत्थिविसेसस्स फुडीकरणहमोइण्णा ति दहुन्वा । एत्थ गाहापुन्वद्धे अवयवत्थपह्न्वणा सुगमा । पन्छद्धे एवं पुन्छाहिसंबंधो कायन्वो—'ओकडिदे च पुन्वं' अणंतरपुन्विन्छसमये ओकडिदे पदेसग्गे पुणो से काले उदीरेमाणो किं सिरसं पवेसेदि आहो असरिसभावेण पवेसेदि ति ।

§ १५४ एत्थ सिरसासिरसपदाणमत्थिविणिण्णयमुविर चुण्णिसुत्तसंबंधेणेव कस्सामो । तदो किट्टीखवगो जाणि कम्माणि द्विदीहिं वा अणुभागेहिं वा ओकद्भृदि से काले कि पुण ताणि ओकट्टियूण उदयं पवेसेदि आहो ण पवेसेदि ? पवेसेमाणो च अणंतरपुव्विल्लसमयम्मि ओकड्डिदाणि ताणि किमणुभागेण सिरसाणि पवेसेदि आहो विसिरसाणि ति एसो एत्थ सुत्तत्थसंगहो । संपिष्ठ एवमेदीए गाहाए पुव्छिदत्थविसये णिच्छयजणणहमुविरसं विद्दासागंथमाढवेइ—

<sup>§</sup> १५३ यह तीसरी भाष्यगाथा अपने पूर्वाधंके द्वारा स्थितियों और अनुभागोंकी अपेक्षा कर्मप्रदेशोंको अनन्तर समयमें ही क्या उदीरणा सम्भव है या उदीरणा सम्भव नहीं है ? इस प्रकारके अर्थाविशेषका पृच्छा द्वारा निर्णयका कथन करनेके लिये अवतिरत हुई है तथा उत्तराधं द्वारा उप प्रकार से उदीरित होनेवाले उन प्रदेशोंका क्या एक वर्गणारूपसे परिणमन करके सभी की सदृशरूपसे उदीरणा प्रवृत्त होती है या नाना वर्गणारूपसे (परिणमन करके) विसदृशरूपसे उदीरणापरिणाम होता है ? इस प्रकार इस अर्थाविशेषका स्पष्टीकरण करनेके लिये [यह गाथा] अवतिरत हुई है, ऐसा यहाँ जानना चाहिये। यहाँ इस गाथाके पूर्वाधंमें आये हुए अवयवोंके अर्थकी प्ररूपणा सुगम है। उत्तराधं में पृच्छाका इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिये—'ओकड्डिदे च पुन्वं' अर्थात् जिन प्रदेशोंका अनन्तर पूर्व समयमें अपकर्षण किया था उन अपकर्षित कर्मप्रदेशोंकी पुनः तदनन्तर समयमें उदीरणा करनेवाला जीव उनको क्या सदृशरूपसे प्रवेश कराता है या असदृशरूपसे प्रवेश कराता है ?

<sup>\$</sup> १५४ यहाँपर सदृश और असदृश पदोंका निर्णय आगे चूणिसूत्रके सम्बन्धसे ही करेंगे। इसिलये कृष्टियोंकी क्षपणा करनेवाला जीव जिन कर्मोंको स्थितियों और अनुभागोंके द्वारा अपकर्षित करता है क्या तदनन्तर समयमें पुनः उनका अपकर्षण करके उनको उदयमें प्रवेश करता है या प्रवेश नहीं करता है? अं।र प्रवेश कराता हुआ अनन्तर पूर्व समयमें क्या अपकर्षित किये गये उन कर्म-परमाणुओंको क्या अनुभागके द्वारा सदृश हो प्रवेश कराता है या क्या विसदृश उन कर्म परमाणुओं-को प्रवेश कराता है यह यहाँ सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ है। इस प्रकार इस गाथा द्वारा पूछे गये अर्थ-के विषयमें निर्णय करनेके लिये आगेके विभाषाग्रन्थको आरम्भ करते हैं—

- **\* बिहासा** ।
- § १५५ सुगमं ।
- **\* एसा वि गाहा पञ्जासुत्तं ।**
- § १५६ सुगमं । संपिंह किमेसा गाहा पुन्छदिः चि आसंकाए: इदमाहः
- \* श्रोकड्डिद जे श्रंसे से काले किएण ते प्वेसेंदिः श्राही ल ? वस्ववं---

§ १५७ गाहापुन्वद्धेः पुन्छाहिसंबंधो एवं कायन्वो क्ति वुतं होहः। संप्रहिः एवं पुच्छिदत्थविसयेः णिण्णयविहाणद्वमिदमाह—

# प्रवेसेदि श्रोकिट्टे च प्व्यमणंतरपुव्यगेण।

§ १५८ अणंतरपुन्त्रिक्लसमयम्मि ओकहिदे कम्मपदेसे से-काले विव पवेसेदुमृत्थि संभक्ते, ण तत्थ पिंसेहो ति वुत्तं होह । एदेण उकहिदस्से पदेसग्गस्स जहाः आव--लियमेत्रकालं णिरुववकमभावेणावद्वाणणियमो, ण एवमोकड्डिद्रस्स पदेसग्गस्स, किंतुः ओक्रड्डिद्रबिदियसमये चेव पुणो ओकड्डियूण पवेसेदुमेदस्स संभवो अत्थि नि जाणाविदं ।

अब इस भाष्यगाथाकी विभाषाकी जाती है।

§-१५५ यह सूत्र-सुगम है।

# यह भाष्यगाथा भी पृच्छास्त्र है।

§ १५६ यह सूत्र सुगम है। अब इस गाथामें क्या। पूछा गया है। ऐसी आर्शका होनेपर यह आगेका सूत्र कहते हैं—

अनि कर्म प्रमाणुओंको अपकिषत करता है अनन्तर समयमें उन्हें क्या प्रविष्ट करता है या नहीं प्रविष्ट करता है '? कहते हैं --

§ १५७ भाष्यगाथाके पूर्वार्धमें पृच्छाका सम्बन्ध इस प्रकार-करना चाहिये, यह उक्त कथनक काःतात्पर्यं है । अब इस प्रकार पूछे गये अर्थके विषयमें निर्णयका विधान करनेके लिये इस सूत्रको कहते हैं-

\* पूर्व समयमें अपकर्षितं करनेपर उससे अनन्तर समयमें प्रवेश कराना शक्य

है। § १५८ अनन्तर पूर्व समयमें अपकर्षित किये गये कमंप्रदेशोंका तदनन्तर समयमें हीं प्रवेश कराना सम्भव है, इस विषयमें प्रतिषेध नहीं है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इससे ज्ञात होता है कि उत्किषत किये गये प्रदेशपुंजका जिस प्रकार एक आविलकाल तक निरुवक्रमरूपसे रहनेका नियम है उन प्रकार अपकर्षित किये गये प्रदेशपुंजका यह नियम नहीं है। किन्तु अपकर्षित करनेके

3

१: ऑकड्डिंदस्स वा॰ प्रति ।

एत्य 'अणंतरपुच्वनेणे' त्ति भणिदे अणंतरपुच्चिन्हसमयम्मि ओकड्डिदे कम्मपदेसे ति अत्थो गहेयच्वोः सत्तमीए अत्थे तदियविहत्तिणिइ सावलंबणादो । संपिह सरिसासरिस-पदाणमत्थिणिण्णयं कादृण गाहापच्छद्धं विहासेमाणो उवरिमं पर्वधमाढवेइ—

#### \* सरिसमसरिसे चि णाम का सण्णा ?

§ १५९ कि पेक्खियूण सरिसत्तमसरिसत्तं वा इह विवक्खियमिदि पुच्छिदं होदि । संपिं एदिस्से पुच्छाए णिण्णयविहाणहुमुत्तरसुत्तारंभो—

# जिंद जे अणुभागे उदीरेदि एकिस्से वग्गणाए सन्वे ते सिरसा णाम । अघ जे उदीरेदि अणेगासु वग्गणासु, ते असिरसा णाम ।

§ १६० एवं-

९१६१ भणंतस्साहिष्पायो——उदयम्मि णिवदमाणाओ अणंताओ किट्टीओ सन्वाओ चेव जह एगिकट्टीसरूवेण परिणमिय उदयमागच्छिति तो तासि सरिससण्णा होइ। अध अणंतिकट्टीओ ओकड्डियूणुदयम्मि पिददपरमाणू जइ अणंतिकट्टीसरूवेण होद्ण चिट्टीत तदो ते असरिसा णाम भण्णंति, अणेयवग्गणायारेण परिणदत्तादो चि। एवमेदेण सुत्तेण सरिसासरिसपदाणमत्थं जाणाविय संपिह एदेसू दोसु वियप्पेसु

दूसरे समयमें ही पुनः अपकिषत करके इसका प्रवेश कराना सम्भव है ऐसा यहाँ ज्ञान कराया गया है। यहाँ 'अणंतरपुट्यगेण' ऐसा कहनेपर अनन्तर पूर्व समयमें कमंप्रदेशों के अपकिषत करनेपर यह अर्थ ग्रहण करना चाहिये क्यों कि सप्तमी विभक्तिके अर्थमें तृतीया विभक्तिके निर्देशका इस पदमें अवलम्बन लिया गया है। अब सदृश और असदृश पदों के अर्थका निर्णय करके गाथाके उत्तरार्थकी विभाषा करते हुए आगेके प्रबन्धको आरम्भ करते हैं—

\* सदृश और असदृश इस नामकी संज्ञाका क्या अर्थ है ?

\$ १५९ सदृशपना या असदृशपना क्या देखकर प्रकृतमें विवक्षित है, यह पूछा गया है ? अब इस पृच्छाका निर्णय करनेके लिये आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं—

\* यदि एक वर्गणाके रूपमें जिन अनुभागोंकी उदीरणा करता है उन सबकी सदृश संज्ञा है। तथा अनेक वर्गणाओंके रूपमें जिन अनुभागोंकी उदीरणा करता है उनकी असदृश संज्ञा है।

्र- **§.१६० इस प्रकार-**्रः

§ १६१ कहनेवालेका यह अभिप्राय है—उदयमें प्राप्त होनेवाली अनन्त कृष्टियाँ यदि सभी कृष्टियाँ एक कृष्टिक्पसे परिणमन करके उदयको प्राप्त होती हैं तो उनकी सदृश संज्ञा होती हैं। तथा यदि अनन्त कृष्टियोंको अपकर्षित करके उदयको प्राप्त हुए परमाणु यदि अनन्त कृष्टिक्ष होकर स्थित रहते हैं तब वे असदृश संज्ञावाले कहे जाते हैं, क्योंकि वे अनेक वर्गणारूपसे परिणत हुए हैं। इस प्रकार इस सुत्र द्वारा सदृश और असदृश पदोंका ज्ञान कराकर अब इन

कदरेण पयारेण किङ्घीणमुदीरणा पयद्वदि, किं सिससमावेण आही विसिसिभावेणे ति आसंकाए उत्तरमाह—

#### # एदीए सण्णाए से काले जे पवेसेदि ते असरिसे पवेसेदि ।

६ १६२ एदीए अणंतरपरूनिदाए सण्णाए पयदत्थिणण्णये कीरमाणे से काले जे अणुभागे पवेसेदि, ते णियमा असिरसे चेव पवेसेदि ति घेत्तव्वं। उदयम्मि संखुदाणंतिकद्वीणमणुभागो एगअंतरिकद्वीसरूवो ण होदि, किंतु अणंतिकद्वीसरूवो होद्ण अच्छिद ति भणिदं होदि। एत्थ से काले ति भणिदे ओकड्डिदाणंतरिविदयसमये चेवेत्ति भणिदं होदि।

दोनों विकल्पोंमें किस प्रकारसे कृष्टियोंकी उदीरणा प्रवृत्त होती है, क्या सदृशरूपसे या विसदृश- रूपसे ऐसी आशंका होनेपर उत्तर कहते हैं—

# इस संज्ञाके अनुसार अनन्तर समयमें जिन कृष्टियोंको उदयमें प्रविष्ट करता है उन्हें असदृशही प्रविष्ट करता है।

§ १६२ इस अनन्तर कही गई संज्ञाके अनुसार प्रकृत अर्थका निर्णय करने पर तदनन्तर समयमें जिन अनुभागोंको प्रविष्ट करता है उनको नियमसे असदृशहो प्रविष्ट करता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये। उदयको प्राप्त अनन्त कृष्टियोंका अनुभाग एक अन्तरकृष्टिस्वरूप नहीं होता, किन्तु अनन्त कृष्टिस्वरूप होकर रहता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। प्रकृतमें 'से काले' ऐसा कहने पर 'अपक्षित करनेके अनन्तर दूसरे समयमें ही' यह कहा गया है।

विशेषार्थ—इस भाष्यगाथामें बतलाया गया है कि जिन कृष्टियोंका अपकर्षण होता है जनका अनन्तर समयमें क्या उदय-उदीरणारूपसे परिणमन होता है या नहीं होता है। यदि उस रूपसे परिणमन होता है तो वह सद्शरूपसे परिणमन होकर उदय-उदीरणा होती है या विसद्शरूपसे परिणमनकर उदय-उदीरणा होती है। उत्कर्षणके लिये तो यह नियम है कि जिन कर्मपरमाणुओंका स्थित और अनुभागरूपसे उत्कर्षण होता है वे एक आविल कालतक तदवस्थ रहते हैं किन्तु जिनका अपकर्षण होता है उनका दूसरे समयमें ही अन्यरूप होना सम्भव है। इस नियमके अनुसार यहाँ यह प्रश्न है कि जिन अनन्त अवान्तर कृष्टियोंका अपकर्षण होता है वे क्या अनन्तर समयमें एक कृष्टिरूपसे परिणमकर अवस्थित रहते हैं या क्या अनन्तर कृष्टिरूपसे परिणमकर वे अवस्थित रहते हैं। यह एक प्रश्न है। इसका समाधान करते हुए चूणिसूत्रमें बतलाया है कि जिन अनन्त अवान्तर कृष्टिरूपसे वे अगले समयमें अनन्त कृष्टिरूपसे ही अवस्थित रहती हैं।

Section 1

१. पवेसे आ०।

§ १६३ एवमेत्तिएण विहासागंथेण तदियभासगाहं विहासिय संपिह चउत्थ-भासगाहाए जहावसरपत्तमत्थविहासणं कुणमाणो इदमाह—

- \* एतो चडत्थीए भासगाहाए समुक्तिताणा।
- ६ १६४ सुगमं।
- **\* तं जहा ।** 
  - ६ १६५ सुगमं।
  - # (१६९) उनकड्डिद जे अंसे से काले किएणु ते पवेसेदि । उनकड्डिदे च पुन्वं सिरसमसिरसे पवेसेदि ।। २२२ ॥

§ १६६ जहा ओकडुणमस्सिय्ण पुन्तिल्लगाहाए अवयवत्भपरामरसो कदो, तहा चेव एत्थ वि उक्कडुणासंबंघेण कायन्वो; विसेसामावादो। संपिह एसा वि गाहा सुन्छासुत्तमेवेत्ति जाणावणहुमिदमाह—

**# एदं पुच्छासुत्तं**।

'\* इससे आगे चौथी माष्यगाथाकी समुत्कीर्तना करते हैं।

§ १६४ यह सूत्र सुगम है।

क्ष वह जैसे।

§ १६५ यह सूत्र.सुगम है।

'\* (१६९) यह अपकजीव जिन कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण करता है क्या वह अनन्तर समयमें उन कर्मपरमाणुओंको उदीरणा द्वारा प्रविष्ट करता है ? पूर्व समयमें उत्किष्ति करने पर उनकी उदीरणा करता हुआ सदृशस्यमे प्रविष्ट करता है या असदृशस्यमे प्रविष्ट करता है।।। २२२।।

१६६ जिस प्रकर अपकर्षणका परामर्श किया उसी प्रकार प्रकृतमें भी उत्कर्षणके सम्बन्ध
से परामर्शकर लेना चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है । अब यह गाथा भी पृच्छासूत्र हो है इस वातका ज्ञान करानेके लिये चूणिसूत्रको कहते हैं—

**\*** यह पृच्छास्त्र है।

<sup>§</sup> १६३ इस प्रकार इतने विभाषाग्रन्थंके द्वारा तीसरी भाष्यगाथाकी विभाषा करके अब चौथी भाष्यगाथाकी यथावसर प्राप्त विभाषा करते हुए इस सूत्रको कहते। हैं—

१. सरूवेण आ०।

'§ १६७ सुगमं। संपिंह एदीए गाहाए पुच्छिदत्थस्स किट्टीवेगस्मि णित्थ चेव संभवी त्ति पदुष्पायणद्वसुविरमं पवंघमाह—

**# एदिस्से गाहाए किट्टीकरणप्पहुडि णत्थि ऋत्थो**।

§ १६८ किं कारणं ? उक्कड्डणाकरणस्स एदिम्म विसये अच्चंतासंभवेण पित्रिसद्धत्तादो, तम्हा उक्कड्डणाए संभवे संते उक्किड्डदस्स पदेसग्गस्स से काले चेव किमोकिड्डिय्ण पवेसेदुमित्य संभवो आहो णित्य ति एवंविहो विचारो पयट्टदे । एत्थ पुण उक्किड्डणाए चेव अच्चंताभावेण पयदिवचारस्साणवसरो चेवेत्ति एसो एत्थ सुत्तत्थस्यस्थावो । संपिह एदस्सेवत्थस्स फुडीकरणद्वम्रत्तरसुत्तिणिहेसो ।

क्ष हंदि किटीकारगो किटीवेदगो वा द्विद-श्रणुभागे ण उक्कड्डिदि ति।

§ १६९ इंदि वियाण निश्चित्त किङ्टीकारगो किङ्टीवेदगो वा द्विदि-अणुभागे
- उक्किब्द्िणुवरि ण संछुहिद ति । कुदो एस णियमो चे ? खवगपरिणामाणमेत्यत्तणाणंतविरुद्धसरूवेणावङ्घाण-णियमदंसणादो । जो पुण किङ्टीकम्मंसियवदिरित्तो

\* इस गाथाके [अर्थका] कृष्टिकरण प्रकरणसे लेकर कोई प्रयोजन नहीं है।

§ १६८ झंका — इसका क्या कारण है ?

समाधान—उत्कर्षणाकरण कृष्टिकरणके विषयमें अत्यन्त असम्भव है, इसिलये वह यहाँ प्रतिषिद्ध है। इस कारण उत्कर्षणके सम्भव होने पर उत्कर्षित किये गये प्रदेशपुंजका तदनन्तर 'समयमें हो क्या अपकर्षण करके उनका प्रवेश कराना क्या सम्भव है या उनका प्रवेश कराना सम्भव नहीं है ? इस तरह ऐसा विचार ख्यालमें आता है। परन्तु यहाँ पर उत्कर्षणका ही अत्यन्त अभाव होनेसे प्रकृत विचारका अवसर हो नहीं है यह यहाँ इस सूत्रका अर्थके साथ सद्भाव है। अब इसी अर्थको स्पष्टकरनेके लिये आगेके सूत्रका निर्देश करते हैं—

# खेद है ! कि कृष्टिकारक और कृष्टिचेदक स्थिति और अनुभागका उत्कर्षण

§ १६९ 'हंदि' यह जानो और निश्चय करो कि क्रुष्टिकारक और क्रुष्टिवेदक स्थिति और अनुभागका उत्कर्षण करके उन्हें ऊपर नहीं संक्रमित करता है।

शंका--यह नियम क्यों है ?

समाधान — वयोंकि यहाँ सम्बन्धी क्षपक परिणामोंके [उत्कर्षणंके] अत्यन्त विरुद्ध स्वभाव-रूपसे अवस्थानका विग्रम देखा जाता है। परन्तु जो कृष्टिकमाँशिकसे भिन्न जीव है उसके इस

<sup>§</sup> १६७ यह सूत्र सूगम है। अत्र इस गाथाद्वारा पूछे गये अर्थका कृष्टिवेदकके विपयमें किसी प्रकारके भी प्रयोजनकी सम्भावना नहीं है इस बातका कथन करनेके लिये आगेके प्रबन्धकों कहते हैं—

तत्थ एसो अत्थिवचारो पयट्टिद तत्थुक्कड्डणाए पिडसेहाभावादो । सो च पुन्वमेव सुविचारिदो त्ति पदुप्पायणद्वमुत्तरसुत्तमाह—

क्ष जो किही कम्मंसिगवदिरित्तो जीवो तस्स एसो ऋत्थों पुन्वं पर्विदो

§ १७० गयत्थमेदं सुत्तं; ओवद्दणचरिममूलगाहासंबंधेणेदस्स अत्थस्स पुन्वमेव सुविचारिदत्तादो । जइ एवं एसा गाहा णाढवेयन्वा एदिम्म विसये असंभवदोस-दूसियत्तादो ति णासंका कायन्वा; तदसंभवस्सेव फुडीकरणहुमेदिस्से गाहाए अवयारस्स साफल्लदंसणादो । तम्हा ओकड्डणसंबंधेणुक्कड्डणाए वि संभवासंभवणिण्णय-विहाणहुमेसा गाहा समोइण्णा ति ण किंचि विष्पडिसिद्धं ।

प्रकारके अर्थंका विचार प्रवृत्त होता है, क्योंकि उस जीवके उत्कर्षण होनेका निषेध नहीं है। और उसका पहले ही अच्छी तरहसे विचार कर आये हैं। इसप्रकार इस अर्थंका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

\* जो कृष्टिकमाँशिकसे अतिरिक्त जीव है उसके इस अर्थका पहले ही कथन कर आये हैं।

§ १७० यह सूत्र गतार्थं है, क्योंकि अपवर्तनासम्बन्धी अन्तिम मूल गाथाके सम्बन्धसे इस अर्थका पहलेही अच्छी तरह विचार कर आये हैं।

रांका—यदि ऐसा है तो यह गाथा आरम्भ नहीं को जानी चाहिये, क्योंकि इस विषयमें यह गाथा असम्भव दोषसे दूषित हो जाती है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये क्योंकि उत्कर्षण प्रकृतमें असम्भव है, उसको स्पष्ट करनेके लिये ही इस गाथाके अवतारको सफलता देखी जाती है। उसलिये अपकर्षणके सम्बन्धसे उत्कर्षणके भी सम्भव होने और सम्भव न होनेक्ष्प निर्णयका विधान करनेके लिये यह गाथा अवतीर्ण हुई है, इसलिये प्रकृतमें कुछ भी निषेधयोग्य नहीं है।

विशेषार्थ — पहले मूल गाथा १११ (१६४) में यह स्पष्ट कर आये हैं कि अनिवृत्तिकरणमें जब यह जीव अनुभागकी अपेक्षा चारों संज्वलनोंकी कृष्टियोंकी रचना करता है और जब इनका वेदन करता है तब उन दोनों अवस्थाओंमें इसके अपकर्षण ही होता है, उत्कर्षण नहीं होता। ऐसी अवस्थामें प्रकृतमें 'उक्कडुदि जे अंसे' यह गाथा नहीं कहो जानी थी, क्योंकि कृष्टियोंके वेदन कालके समय इस गाथामें प्रतिपादित विषयका प्रकृतमें कोई प्रयोजन नहीं देखा जाता। यह एक शंका है, इसका समाधान करते हुए बतलाया है कि प्रकृतमें इस गाथामें प्रतिपादित विषयकी सम्भावना है या नहीं, इस बातको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ इस गाथाका अवतार हुआ है। और निष्कर्षरूपमें यह बातलाया गया है कि इस गाथामें प्रतिपादित विषयका कहीं, है।

९ १७१ एवमेदिस्से चउंत्थभासगाद्याए अत्थिवहासणमुवसंहरिय संपिह जहावसर-पत्ताए पंचमीए भासगाद्याए अत्थिवहासणं कुणमाणो तदवसरकरणद्वमिद्माह——

(१७०) बंधो व संकमो वा उदयो वा तह पदेसु अणुभागे। बहुगं ते थोवं जे जहेव पुष्वं तहेवेण्हं ॥२२३॥

६ १७३ एसा पंचमी भासगाहा किट्टीवेदगस्स खवगस्स पदेसाणुभागविसय-वंधोदयसंक्रमाणं समयं पिंड पवृत्तिविसेसस्स सत्थाणप्पाबहुअविहिणा परूवणह्रमोइण्णा। तत्कथिमिति चेत् १ इदमेव विष्टणमहे—'बंधो व संक्रमो वा' एवं भणिदे बंध-संक्रमोदया पदेसाणुभागविसया समयं पिंड कथं पयद्वंति, किं ताव पदेसविसये असंखेज्जगुणविद्धी-हाणिसरूवेण अण्णाहा वा पयद्वंति, अणुभागविसये वि किमणंतगुण-हाणीए बद्धीए अण्णाहा वा त्ति गाहापुव्यद्धे सुत्तत्थसंवंधो। संपिंह एवं पुन्छिदत्थिवसये णिन्छयज्ञणणद्धं गाहापन्छद्धो समोइण्णो 'बहुअं ते थोवं ते' इन्चादि। बहुत्वे वा

समाधान—आगे इसका विवरण प्रस्तुत करते हैं—'बंघो व संकमो वा' ऐसा कहने पर प्रदेश और अनुभागविषयक बन्ध, संक्रम और उदय प्रतिसमय किस प्रकार प्रवृत्त होते हैं, क्या प्रदेशोंके विषयमें असंख्यात गुणवृद्धिरूपसे प्रवृत्त होते हैं या असंख्यात गुणहानिरूपसे प्रवृत्त होते हैं या अन्यथा प्रवृत्त होते हैं । इस प्रकार गाथाके पूर्वाधंमें सूत्रका

ह १७१ इस प्रकार इस चौथी भाष्यगाथाके अर्थकी विभाषाका उपसंहार करके अब यथाव-सर प्राप्त पाँचवीं भाष्यगाथाके अर्थकी विभाषा करते हुए उसका अवसर [प्रारम्भ] करनेके लिये इस सूत्रको प्रारम्भ करते हैं—

<sup>§</sup> १७२ यह सूत्र सुगम है।

<sup>\* (</sup>१७०) कृष्टिनेद्कके प्रदेश और अनुभागनिषयक चन्ध, संक्रम और उदय इनका बहुत्व या स्तोकत्व जिसप्रकार पहले अर्थात् संक्रामक-प्रस्थापकके कहा है उसी प्रकार इस समय कहना चाहिये ॥ २२३ ॥

१७३ यह पाँचवीं भाष्यगाथा कृष्टिवेदक क्षपकके प्रदेश और अनुभागविषयक बन्ध, उदय
 और संक्रमसम्बन्धी प्रवृत्तिविशेषकी प्रतिसमय स्वस्थान अल्पबहुत्वविधिसे प्ररूपणा करनेके लिये
 आई है ।

शंका-वह कैसे ?

१. तहेवेहि बा॰ ।

स्तोकत्वे वा निर्द्धार्ये यथापूर्वं तथैवेदानीमपि वंघोदयसंक्रमाः प्रदेशानुभागविषयाः प्रतिपत्तव्या इत्युक्तं भवति ।

§ १७४ एदस्स भावत्थो-किट्टीकरणादो पुन्वावत्थाए जहाः संकामणपहुवग-चउत्थमूलगाहमस्सिय्ण तीर्हि भासगाहाहिं पदेसाणुमागविसयाणं वंधोदयसंकमाणं सत्थाणविसेसिदं थोववहुत्तमणुमग्गिदं तहेव एण्टिं पि अणुमगियन्वं, ण एत्थ-कोवि विसेससंभवो अत्थि त्ति वृत्तं. होइ । संपिह एदस्सेव सुत्तत्थस्स फुडीकरणद्वस्रविमं विहासागंथमाढवेइ—

- ₩ विहासा।
- § १७५ सुगमं।
- ₩ तं जहा।
- § १७६ सुगमं।
- क्ष संकमगे च चतारि मूलगाहात्रो, तत्थ जा चडत्थीं मूलगाहाः, तिस्ते तिण्णि भासगाहात्रो तासिं जो श्रत्थो सो हमिस्सेःवि पंचमीए । गाहाए श्रत्थो कायव्वो ।

अर्थंके साथ सम्बन्ध है। अब इसी प्रकार पूछे गये अर्थंके विषयमें निश्चयको उत्पन्नः करनेकेत लिये गायाका उत्तरार्धं अवतीर्णं हुआ है—'वहुअं ते थोवं ते' इत्यादिः। बहुत्वका याः, स्तोकत्वका निर्धारण करने पर जिस प्रकार पहले प्रदेश और अनुभागविषयक बन्ध, उदय और संक्रमका कथन कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ जानना चाहिये, यह उक्त कथनका तात्पर्यं है।

§ १७४ इसका भावार्थ—कृष्टिकरणसे पहलेको अवस्थामें जिसप्रकार संक्रामण प्रस्थापकके चौथी मूलगाथा (९४-१४०) का आश्रयकर तीन भाष्यगाथाओं द्वारा प्रदेश और अनुभागविषयक वन्ध, उदय और संक्रमका स्वस्थान विशेषतासे युक्त अर्थात् स्वस्थान-सम्बन्धीः अल्पबहुत्वका अनुमार्गण किया उसी प्रकार इस समय भी अनुमार्गण कर लेना चाहिये। यहाँ पर उक्त स्थानसे कोई विशेष सम्भव नहीं है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अब इसी सूत्रके स्पष्टीकरणके लिये विभाषाग्रन्थको आरम्भ करते हैं—

- क्ष अव इस भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं।
  - § १७५ यह सूत्र सुगम है।
- **% वह** जैसे ।
- § १७६ यह सूत्र सुगम है।
- \* संक्रामक प्रस्थापकके विषयमें चार मूल गाथायें हैं। उनमें जों चौथी मूल-गाथा है उसकी तीन भाष्यगाथायें हैं। उनका जो अर्थ है वह इस पाँचवीं गाथाका भी अर्थ करना चाहिये।

§ १७७ एदस्स सुत्तस्तरथो—'बंधो व संक्रमो वा छदओ वा कि सगे सगे हाणे' एसा संक्रमणपट्टवगस्स चछत्थी मूलगाहा। एदिस्से तिण्णि भासगाहाओ। ताओ कदमाओ ति वृत्ते 'बंधोदयेहिं णियमा' एसा पढमा मासगाहा, 'गुणसेढि-असंखेजना च पदेसग्गेण' एसा विदियमासगाहा, 'गुणदो अणंतगुणहीणं वेदयदे' एसा तिदयमासगाहा। एवमेदासिं तिण्हं भासगाहाणं संकामगे जो अतथो पुन्वं पहनिदो सो चेव णिरवसेसो इमिस्से पंचमीए भासगाहाए अतथो कायन्वो। जहा तत्थ अण्भागं पदेसग्गं च समस्सिय्ण बंधोदयसंक्रमाणमप्पाबहुअं मणिदं, तहा चेव एत्थ वि णिरवयवं वत्तन्विमिद वृत्तं होह। तदो पंचमीए मासगाहाए अत्थिवहासा समत्ता।

§ १ 30 अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—'बंधो व संकमो वा उदओ वा कि सगे सगे द्वाणें।
( ९४-१४७ ) यह संक्रमण प्रस्थापककी चौथी मूलगाथा है। इसकी तीन भाष्यगाथाएँ हैं। वे कौन हैं ?
ऐसा कहने पर 'बंधोदयेहि णियमा ( ९५-१४८ ) यह प्रथम भाष्यगाथा है; 'गुणसेिंढ असंखेंज्जा च पदेसरगेण' यह दूसरी भाष्यगाथा है तथा 'गुणदो अणंतगुणहीणं वेदयदे' यह तीसरी भाष्यगाथा है। इस प्रकार इन तोनों भाष्यगाथाओंका सक्रमकंप्रस्थापकंकें विषयमें जो अर्थ पहले प्रक्रिपतकर आये हैं वही पूरा इस पाँचवीं भाष्यगाथाका अर्थ करना चाहिये। तथा जिस प्रकार अनुभाग और प्रदेशपुंजका आश्रय करके बन्ध, उदय और संक्रमका अल्पबहुत्व कहा है उसी प्रकार यहाँ पर भी भेदके विना कहना चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्य है। तत्परचात् पाँचवीं भाष्यगाथाकी अर्थसम्बन्धी विभाषा समाप्त हुई।

विशेषार्थ-संक्रामक प्रस्थापकके बन्ध, संक्रम और उदय अंपने-अपने स्थानमें अनन्तर-अनन्तर कालकी अपेक्षा क्या अधिक हैं, हीन हैं या समान हैं ? यह मूल गाथा (९४-१४७) में जाननेकी पृच्छा की गई है। आगे इन तीन भाष्यगाथाओं द्वारा उनत पृच्छाका समाधान कियां गया है। इसका समाधान करते हुए प्रथम भाष्यगाथा (९५-१४८) में बतलाया है कि संक्रामक प्रस्थापकके प्रथम समयमें जो अनुभागबन्ध होता है तदनन्तर समयमें वह अनन्तगुणाहीन होता है। इसी प्रकार प्रतिसमय जानना चाहिये। उदयके विषयमें भी इसी प्रकार जानना चाहिये। संक्रमके विषयमें यह व्यवस्था है कि जितने कालमें एक अनुभागकाण्डकका उत्कीरण करता है तव-तक वह उतने उतने ही अनुभागका संक्रम करता है। उसके बाद अन्य अनुभागकाण्डकका प्रारम्भ करने पर उसके काल तक उसे भी प्रतिसमय समानरूपसे अनन्तगुणेहोन-अनन्तगुणेहोन अनुभागका संक्रम करता है। आगे दूसरी भाष्यगाथा (९६-१४९) में बतलाया है कि प्रथम समयमें जितना प्रदेश चदय होता है, उससे दूसरे समयमें असंख्यातगुणे प्रदेशोंका उदय होता है। इसीप्रकार आगे-आगेक समयोंमें जानना चाहिये। प्रदेश-उदयके समान संक्रमकी भी प्ररूपणा जाननी चाहिये। प्रदेश बन्धके विषयमें यह नियम है कि वह चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थानरूपसे भजनीय है। तीसरी भाष्यगाथा ( ९७-१५० ) में जो बात कहो गई है वह प्रथम भाष्यगाथामें हो प्रकृपित की जा चुकी है, इसलिये उस सम्बन्धमें कोई विशेष न्याख्यान नहीं है। संक्रामकप्रस्थापककी अपेक्षा यह जितना भी कथन है वह सब कृष्टियोंकी क्षपणामें प्रवृत्त हुए जीवके भी जानना चाहिये, यह इस पाँचवीं माष्यगाथाका समुच्चयरूप वर्थ है ।

§ १७८ संपिं जहावसरपत्ताए छहुमासगाहाए अत्यविहासणहमिदमाह—

⊕ एत्तो छुट्टी भासगाहा ।

§ १७९ सुगमं।

\$ १८० एसा छहुभासगाहा एदस्स किट्टीवेदगखवगस्स पदेसुदीरणादो पदेसो-दयस्स असंखेजजगुणतं णियमपदुष्पायणहुमोइण्णा। तं जहा—'जो कम्मंसो पविसदि' जं खलु कम्मपदेसग्गमुद्यं पविसदि। कधं पविमदि ति वृत्ते 'पयोगसा' पओगवसेण परिणामविसेसकारणणुदीरिज्जदि ति वृत्तं होइ। 'तेण णियमसा अधिगो' तत्तो णिज्छयेणेव वहुवयरो होदि। को सो पविसदि १ हिदिकखयेण दु' हिदिकखएण कम्मोदयेण पविसमाणो पदेसपिंडो ति भणिदं होदि। सो वृण केण गुणगारेण अहिओ ति पुच्छिदे 'गुणेण गणणादियंतेण' असंखेजजगुणव्महिओ होदि ति वृत्तं होदि। एदस्स भावत्थो-अंतरकरणादो हेट्टा चेव असंखेजजाणं समयपवद्धाण-

<sup>§</sup> १७८ अब यथावमर प्राप्त छठी भाष्यगाथाके अर्थकी विभाषा करनेके लिये यह सूत्र कहते हैं—

<sup>§</sup> १७९ यह सूत्र सुगम है।

<sup>\*</sup> १७९ जो कर्मपुंज प्रयोगवश उदीरणाद्वारा उदयमें प्रविष्ट होता है उससे स्थितिक्षयद्वारा उदयमें प्रविष्ट होनेवाला कर्मपुंज नियमसे असंख्यातगुणा होता है।। २२४।।

<sup>§</sup> १८० यह छठी भाष्यगाथा, इस कृष्टिवेदक क्षपकके प्रदेशों को उदीरणासे प्रदेशोंका उदय असंख्यातगुणा होता है, इस नियमके प्रतिपादनके लिये अवतीणं हुई है। वह जैसे—'जो कम्मंसो पित्सिद, जो कर्मप्रदेशपुंज नियमसे उदयमें प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है? ऐसा कहने पर 'पओगसा' प्रयोगवश अर्थात् परिणामिवशेषके कारणसे उदीरित होता है यह उक्त कथन का तात्पर्य है। 'तेण णियमसा अधिगो' उसको अपेक्षा निश्चयसे हो अधिकतर होता है।

शंका-वह कौन प्रवेश करता है जो अधिकतर होता है ?

समाधान—'द्विदिनखयेण दु' जो स्थिति-क्षयसे अर्थात् कमें के उदयसे प्रविष्ट होने वाला प्रदेशिपण्ड है वह अधिक होता है।

शंका-परन्तु वह किस गुणकार से गुणा करने पर अधिक होता है ?

समाधान-ऐसा पूछने पर कहते हैं- 'गुणेणं गणणादियंतेण' अर्थात् असंख्यातसे गुणा

१. छन्हभासगाहाए सा०।

मुदीरणमाढिविय पवेसेमाणो जं पर्दसग्गमुदीरणासरूवेण समयं पिड पवेसेदि तं पेक्खि-यूण जं द्विदिक्खयेणुदयं पविसदि गुणसेढिसरूवेण रिचद्दव्वं तं णियमा असंखेजज-गुणमेव दट्टव्वं, गुणसेढिमाइप्पेण तत्थ तहामावसिद्धीए णिप्पडिवंधमुवलंभादो ति । संपिह इममेव अत्थिवसेसं फुडीकरेमाणो विहासागंधमुविस्ममाढवेइ ।

- **\* विहासा**।
- र्<sup>ष्ठ</sup> १८१ सुगमं।
- \* जत्तो पाए असंखेज्जाणं समयपबद्धाणमुदीरगो तत्तो पाए जमु-दीरिज्जिदि पदेसरगं तं थोवं।
  - § १८२ सुगमं।
  - अजमघिट्टिदिगं पविसदि तमसंखेज्जगुणं ।
- § १८३ गयत्थमेदं पि सुत्तं । संपिष्ठ ण केवलमेदिम्मयेव विसये उदीरिज्जमा-णद्व्वादो अधिद्विदिगलणेण उदयं पविसमाणद्व्यमसंखेज्जगुणं; किंतु हेद्वा वि सव्वत्थ असंखेजजलोगपिङमागेणुदीरिज्जमाणद्व्यं पेक्खियूण कम्मोदयेण पविसमाणगुणसेढि-

करने पर अधिक होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इसका भावार्थ — अन्तरकरण प्रारम्भ करनेके पूर्व ही असंख्यात समयप्रवद्धोंकी उदीरणाका आरम्भ करके प्रवेश न राने वाला जिस प्रदेशपुंज को उदीरणारूपसे प्रत्येक समयमें उदयमें प्रवेश करता है उसे देखते हुए जो कम्पूंज स्थिति- क्षयसे गुणश्रेणिस्वरूपसे रचा गया द्रव्य उदयमें प्रविष्ट होता है उसे नियमसे असंख्यातगुणा ही जानना चाहिये, क्योंकि गुणश्रेणिके माहात्म्यवश उसके उन प्रकारसे सिद्ध होनेमें कोई प्रतिबन्ध नहीं उपलब्ध होता। अब इसी अर्थविशेषको स्पष्ट करते हुये आगेके विभाषाग्रन्थको आरम्भ करते हैं—

अब उक्त भाष्यगाथा की विभाषा की जाती है।

§ १८१ यह सूत्र सुगम है।

\* जिस स्थान से असंख्यात समयप्रवद्धों का उदीरक होता है उस स्थानसे लेकर जिस प्रदेशपुंज की उदीरणा करता है वह प्रदेशपुंज थोड़ा होता है।

§ १८२ यह सूत्र सुगम है।

\* उससे जो अधःस्थिति को प्राप्त होकर उदयमें प्रवेश करता है वह असं-ख्यातगुणा होता है।

§ १८३ यह सूत्र भी गतार्थ है। अब इसी स्थानमें उदीरित होनेवाले द्रव्यसे अघ:स्थिति-गणनाकेद्वारा उदयमें प्रवेश करने वाला द्रव्य मात्र असंख्यातगुणा नहीं होता है, किन्तु इसके पूर्व भी सर्वत्र असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिभागके अनुसार उदीरणाको प्राप्त होनेवाले द्रव्यको देख-

१. कमेण भा०।

२. मेदिम विसये आ० ।

गोवुच्छद्व्विमयरगोवुच्छद्व्वं वा असंखेडजगुणमेव होइ; परिष्कुडमेव तत्थ तहामावी-वलंभादो । एवं च समुवल्डममाणे किं कारणमेत्थेव विसेसियूण उदीरणाद्व्वादो उदयं प्विसमाणद्व्वस्सासंखेडजगुणत्तपरूवणमाढविज्जदि ति आसंकाए णिरारेगीकरणहुमु-त्तरसुत्तमोइण्णं—

असंखेरजलोगभागे उदीरणा अणुत्तसिद्धी।

ह १८४ एतदुक्तं भवति—जिम्म विसये उदीरिज्जमाणदन्वमुदयं पविसमाण-दन्वं च असंखेज्जसमयपबद्धमेत्तं चेव होइ, तत्थ कि थोवं, कि वा बहुगिमिदि जाणा-वणहं थोववहुक्तपरूवणं कायन्वं, अण्णहा तिन्वसयविसेसणिण्णयाणुप्पत्तीदो । हेट्ठा पुण असंखेज्जलोगपिडिभागेण उदीरिज्जमाणदन्वादो कम्मोदएण उदयं पविसमाण-दन्वास्मासंखेज्जगुगत्तमविष्पिडवित्तिसिद्धं, तत्थ मंद्बुद्धीणं पि संदेहाभावादो । तम्हा असंखेज्जलोगपिडिभागेण उदीरिज्जमाणदन्वादो जा उदीरणा सा अणुत्तसिद्धा ति ण तिन्वसयं पर्व्वणंतरमादवयन्विमिदि । अत्रेदमार्शक्यते—विदियद्विदीदो णिरुद्ध-संग्रहिक्ट्टीए पदेसग्गमोकिङ्खयूण पढमिट्टिदि करमाणो उदयद्विदिमादि काद्ण जाव

कर कमींदयसे प्रवेश करनेवाला गुणश्रेणिसम्बन्धो गोपुच्छा-द्रव्य तथा इतर गोपुच्छा-द्रव्य असं-ख्यातगणा ही होता है, क्योंकि वहाँ पर स्पष्टरूपसे उस प्रकारके द्रव्यकी उपलब्धि होती है। और इस प्रकारसे उपलब्धि होनेपर इसका क्या कारण है कि इसी स्थान पर ही विशेषरूपसे उदीर-णाद्रव्यसे उदयमें प्रविष्ट होने वाला द्रव्य असंख्यातगुणा होता है ऐसी प्ररूपणाको यहाँ आरम्भ क्या जा रहा है ऐसी आशंका होनेपर निःशंक करनेके लिए आगेका सूत्र अवतीर्ण हुआ है—

<sup>\*</sup> उनत स्थान से पूर्व भी असंख्यात लोक के प्रतिभागसे उदीरणा होती है, यह अनुक्त सिद्ध है।

<sup>\$</sup> १८४ इसका यह तात्पर्य है कि जिस स्थानमें उदोर्यमाण द्रव्य और उदयमें प्रवेश करने-वाला द्रव्य असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण होता है वहाँ क्या वह अल्प है और क्या बहुत है ? इस बात-का ज्ञान करानेके लिये अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा करनी चाहिये, अन्यथा तिद्वष्यक विशेषका अर्थात् इन दोनोंमें क्या अन्तर है इस बातका निर्णय नहीं हो पाता । परन्तु इसके पूर्व असंख्यात लोकके प्रतिभागके अनुसार उदोर्यमाण द्रव्यसे कर्मोदयद्वारा उदयमें प्रवेश करनेवाला द्रव्य असंख्यातगुणा होता है यह बिना विवादके सिद्ध है, क्योंकि उसमें मन्दबुद्धि जीवोंको भी सन्देह नहीं होता, इसलिये असंख्यात लोकके प्रतिभागके अनुसार उदोर्यमाण द्रव्यमेंसे जो उदोरणा होती है वह अनुक्तसिद्ध है, इसलिये तिद्वष्यक दूसरो प्ररूपणाके आरम्भ करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

इंका—पहाँ पर कोई ऐसी आशंका करता है कि द्वितीय स्थितिमेंसे विवक्षित संग्रह कृष्टिके लिये प्रदेशपुंजका अपकर्षण करके प्रथम स्थितको करनेवाला क्षपक उसे उदयस्थितिसे लेकर प्रथम स्थितिको अन्तिम स्थिति तक असंख्यात श्रेणिरूपसे निक्षिप्त करता है। अब प्रथम समयमें गुणश्रेणि-रूपसे निक्षिप्त किए गए प्रदेशिपण्डसे दूसरे समयमें अपकर्षण करके गुणश्रेणोरूपसे निक्षिप्त किया

पढमद्विदीए चरिमद्विदि त्ति ताव असंखेज्जसेढिसरूवेण णिविखबदि। संपिह पढम-समयम्म गुणसेहिसरूवेण णिसित्तपदेसविंडादो विदियसमयम्मि ओकड्डियूण गुणसे-हिसरूवेण णिसिंचमाणपदेसपिंडो असंखेज्जगुणो भवदि परिणामपाहम्मादो। तेण विदियसमये उदयादो तिमम चैव समए उदीरणादव्वमसंखेज्जगुणं किं ण होदि ति एवं भणिदे ण होदि । कि कारणं, पढमसमयम्मि उदयद्विदीदो अणंतरोवरिमद्विदि-विसेसम्मि णिसित्तपदेसपिंडादो विदियसमये तम्मि चेव द्विदिविसेसे उदीरणासरूवेण णिवदमांणपदेसपिंडमसंखेजजिदमागमेत्तं होदि। एदं पुण असंखेजजिदमागमेत्तदव्वं पढमसमये उदयम्मि पदिदपदेसम्मादो असंखेज्जगुणं भवदि । तेण कारणेण उदीरणा-सरूवेण णिवदमाणपदेसपिंडादो हिदिक्खयेण पविसमाणपदेसपिंडो सन्वत्थासंखेडजगुणो चेव होदि ति णिच्छओ कायच्वो । संपिह एदेण विहाणेण पढमसमयम्मि णिसित्तपदेस-पिंडस्सुवरि विदियसमयम्मि णिसिचमाणपदेसम्गं हिदि पिंड असंखेडज्जदिमागमेत्तं चेव जिद भवदि तो गुणसेढिपदेसग्गमसंखेन्जगुणं कघं होदि ति भणिदे वृच्चदे—विदिय-समयम्मि असंखेजजगुणकमेण गुणसेढिं करेमाणस्स पढमद्विदीए चरिमद्विदीदो तदणं-तरउवरिमद्विदी संपिंह गुणसेढीए चरिमा भवदि । तिस्से द्विदीए पदेसपिंडो पढमसम-यम्मि कदगुणसेढिचरिमपदेसग्गादो असंखेज्जगुणो मवदि। एस विधी जत्थ अवद्विद-गुणसेढीणिक्खेवो तत्थ दहुन्वो ।

जानेवाला प्रदेशिपण्ड परिणामोंके माहात्म्यवश असंख्यातगुणा होता है। इस कारण दूसरे समयमें उदयसे उसी समयमें उदीरणाको प्राप्त हुआ द्रव्य असंख्यातगुणा क्यों नहीं होता ?

समाधान—ऐसे कहनेपर असंख्यातगुणा नहीं होता है, क्योंिक प्रथम समयमें उदयस्थितिसे अनन्तर उपरिम स्थितिविशेषमें निक्षिप्त हुए प्रदेशिपण्डसे दूसरे समयमें उसी स्थितिविशेषमें उदीरणारूपसे निक्षिप्त होनेवाला प्रदेशिपण्ड असंख्यातवें भागप्रमाण होता है। परन्तु यह असंख्यातवें भागप्रमाण द्रव्य प्रथम समयमें उदयमें प्राप्त हुए प्रदेशपुं जसे असंख्यातगुणा होता है। इसकारण भागप्रमाण द्रव्य प्रथम समयमें उदयमें प्राप्त हुए प्रदेशपुं जसे असंख्यातगुणा होता है। इसकारण उदिशिपण्ड सर्वत्र उदीरणारूपसे निक्षिप्त होनेवाले प्रदेशिपण्डसे स्थितिक्षयसे प्रवेश करनेवाला प्रदेशिपण्ड सर्वत्र असंख्यातगुणा हो होता है ऐसा निश्चय करना चाहिये।

शंका—अब इस विधि से प्रथम समयमें निक्षिप्त हुए प्रदेशिपण्डके ऊपर दूसरे समयमें निक्षिप्त किया जाने वाला प्रदेशपुंज प्रत्येक स्थितिके प्रति असंख्यातवेंभाग प्रमाण हो यदि होता है तो गुण-श्रेणि प्रदेशपुंज असंख्यातगुणा कैसे होता है ?

समाधान—ऐसो बाइांका होनेपर कहते हैं—दूसरे समयमें असंख्यातगुणेक्रमसे गुणश्रेणि करने-वाले जीवके प्रथम स्थितिकी अन्तिम स्थितिसे तदनन्तर उपिम स्थिति वर्तमान गुणश्रेणिमें अन्तिम होतो है। उस स्थितिका प्रदेशिपण्ड प्रथम समयमें की गई गुणश्रेणिके अन्तिम प्रदेशपु जसे असंख्यात-गुणा होता है। यह विधि, जहां अवस्थित गुणश्रेणिनिक्षेप होता है, वहां जानना चाहिये। § १८५ एतथ पुण गलिदसेसो चेत्र गुणसेढिणिक्खेत्रो, तेणुविस्मिद्विम्मि णिसि-च्चमाणामंखेज्णगुणपदेसग्गं पुन्तिन्लगुणसेढिसिस्सो चेत्र णिक्खित्रदि । उत्तरिमिद्विदीए पुण ण भन्नदि, अंतरं चेत्र तत्थ भन्नदि । अत्थपनोधणहुसेत्र उत्तरिमिद्विदिपदेसग्गमिदि भणिदं । एतं चेत्र समयं पिंड गुणसेढिविण्णासक्तमो अणुगंतन्त्रो । तदो सिद्धं उदी-रिज्जमाणपदेसग्गादो कम्मोदएण पित्समाणदन्त्रमसंखेज्जगुणसेत्र, णाण्णारिसमिदि ।

§ १८६ एवमेत्तिएण पवंधेण छहु भासगाहाए अत्थिवहासणं समाणिय संपिह जहावसरपत्ताए सत्तमीए भासगाहाए अत्थिवहासणहु भविरमो सुत्तपवंधो ।

### **% एतो सत्तमा भासगाहा**।

§ १८५ परन्तु यहाँ पर गलितशेष हो गुणश्रोणिनिक्षेप है, इस कारण उपिरम स्थितिमें सींचे जाने वाले असंख्यातगुणे प्रदेशपुंजको पहलेके गुणश्रेणोशीर्षमें हो निक्षिप्त करता है। परन्तु उपिरम स्थितिमें वह नहीं पाया जाता, क्योंकि उस स्थितिमें अन्तर ही होता है। यहाँ पर अर्थका ज्ञान करानेकेलिए ही 'उविरमिट्टि दिपदेसगां' यह कहा है। इसी प्रकार प्रत्येक समयमें गुणश्रेणि की रचनाका क्रम जान लेना चाहिये। इस कारण सिद्ध हुआ कि उदीरित होने वाले प्रदेशपुंजसे कर्मके उदय-से उदयमें प्रवेश करनेवाला द्रव्य असंख्यातगुणा ही होता है, अन्य प्रकारका नहीं होता।

विशेषार्थ-पूर्वमें अन्तरकरण-क्रिया सम्पन्न करनेके पहले यह बतला आये हैं कि यह क्षपक जीव असंख्यात समयप्रबद्धों का उदीरणाद्वारा क्षपणा करता है। अब यहाँ यह सवाल है कि ऐसे जीवके उदय कितने समयप्रबद्धों का होता है? इसी प्रश्न का उत्तर इस गाथा द्वारा दिया गया है। इस सूत्रगाथा में बतलाया है कि जितने द्रव्य की यह जोव उदीरणाद्वारा क्षपणा करता है उनसे भी असंख्यातगुणे द्रव्यका इस जीवके उदय होता है, क्योंकि इस जीवके प्रतिसमय जितने द्रव्यका अपकर्षण होता है उसमें असंख्यातलोकका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आता है उससे उदयमें आनेवाला द्रव्य असंख्यातगुणा होता है, क्योंकि इसमें गुणश्रेणिका द्रव्य भी है और अन्य द्रव्य भी है, ऐसा यहाँ जानना चाहिये। यहाँ प्रत्येक समयमें उदोरणा-द्रव्यसे उदय-द्रव्य असंख्यातगुणा कैसे होता है? इसके कारणका निर्देश करते हुए वहाँ बतलाया है कि प्रथम समयमें जो उदयस्थिति होती है उससे अनन्तर उपरिम समयमें जो प्रदेशपुंज निक्षिप्त हुए उस प्रदेशपुंजसे उसी दूसरे समयमें उसी स्थितिविशेषमें उदीरणा होकर जो प्रदेशपुंज निक्षिप्त होता है वह असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता है, इसीलिये यहाँ उदयस्थिति में प्राप्त हुये प्रदेशपुंजको उदीरणाकेद्वारा प्राप्त हुये प्रदेशपुंजसे असंख्यातगुणा बतलाया है।

§ १८६ इस प्रकार इतने प्रबन्धद्वारा छठी भाष्यगाथाके अर्थकी विभाषा समाप्तकर अब यथावसरप्राप्त सातवीं भाष्यगाथाके अर्थकी विभाषा करनेकेलिये आगेका सूत्रप्रबन्ध आया है—

\* इससे आगे सातवीं भाष्यगाथाका कथन करते हैं।

- § १८७ सुगर्म।
- **\* तं जहा ।**
- § १८८ सुगमं।
- \* (१७२) त्रावित्वयं च पविद्वं पत्रोगसा णियमसा च उदयादी। उदयादि पदेसरगं गुणेण गणणादियंतेण॥२२५॥
- \$ १८९ पुन्तिन्लभासगाहाए उदये दिस्समाणदिन्जमाणपदेसग्गाणं सण्णि-यासिनही भणिदो। एदीए पुण उदयानिलयपिनेहस्स पदेसग्गस्स उदयादिहिदीसु एदेण सरूनेण समनद्वाणं होदि ति एनंनिहो अत्थिनिसेसो णिहिहो, परिष्फुडमेनेत्थ तहानिहत्थणिहे सदंसणादो। ण च मूलगाहाए एनंनिहो अत्थिणहे सो ण पिडनद्धो ति आसंकणिन्जं; देसामासयभानेण तत्थेनंनिहत्थस्स पिडनद्धत्तन्भुनगमादो। तत्थ णिहिहोदीरणसंग्धेण पयदत्थिनहासणाए निरोहाभानादो च।
- § १९० संपिं एदिस्से भासगाहाए किंचि अवयवत्थपरामरसं कस्सामो । तं जहा—'उदयादि' उदयविसेसणा जा आविलया उदयाविलया ति वृत्तं होदि । तं पिवट्ठं जं पदेसग्गं पयोगसा पयोगवसेण ओकड्डणापिरणामवसेणे ति वृत्तं होदि । 'णिय-मसा' णिच्छयेणेव 'उदयादि पदेसग्गं' उदयादो पहुडि तं पदेसग्गं 'गुणेण गणणादि-

§ १९० अब इस भाष्यगाथाके अवयवोंके अर्थका किचित परामर्श करेंगे। वह जैसे—उदयसे लेकर उदयरूप विशेषणमे युक्त जो आविल है उसे उदयाविल कहते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है उसमें जो प्रदेशपुंज 'पयोगसा' प्रयोगवश अर्थात् अपकर्षणरूप परिणाम विशेषके वश प्रविष्ट हुए

<sup>§</sup> १८७ यह सूत्र सुगम है ।

<sup>🕸</sup> वह जैसे।

<sup>§</sup> १८८ यह सूत्र सुगम है।

<sup>(</sup>१७२) अपकर्षणके कारणभूत परिणामोंके वशसे उदयाविलमें जो प्रदेशपुंज प्रविष्ट होता है वह प्रदेशपुंज उदयसमयसे लेकर उदयाविलके अन्तिम समयतक नियमसे असंख्यातगुणा होता है ।। २२५ ।।

<sup>§</sup> १८९ पहलो भाष्यगाथाके द्वारा उदयमें दिखनेवाले और दिये जानेवाले प्रदेशपुंजकी सिन्तकपंविधि कही। परन्तु इस गाथाद्वारा उदयाविलमें प्रविष्ट हुए प्रदेशपुंजका उदयसे लेकर स्थितियोंमें इसरूपसे अवस्थान होता है, इसप्रकार ऐसा अर्थविशेष यहाँ कहा गया है क्योंकि उक्त भाष्यगाथामें स्पष्टरूपसे उस प्रकारके अर्थका निर्देश देखा जाता है। मूलगाथामें इस प्रकारका अर्थविशेष प्रतिबद्ध नहीं है ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है क्योंकि देशामर्षकरूपसे उक्त गाथामें इस प्रकारका अर्थविशेष प्रतिबद्ध नहीं है यह स्वोकार किया गया है तथा उक्त गाथामें निर्दिष्टकी गई उदीरणाके सम्बन्धसे प्रकृत अर्थकी विभाषा (विशेष व्याख्यान) करनेमें विरोधका अभाव है।

यंतेण' असंखेजजगुणाए सेटीए दहुन्वं। एतदुक्तं भवित किट्टीवेदगस्स खनगस्स उदया-वित्यवभंतरे जं पदेसग्गमुवलक्भिद तमुदयिद्वदीएथोवं होद्ण तत्तो जहाकममसंखेजज-गुणाए सेटीए दहुन्वं जाव चित्माविलयउदयिद्विदि ति। किं कारणं ? उदयादि गुण-सेटीए ओकिड्डियूण णिसित्तस्स तस्स तहाभाविसिद्दीए णिप्पडिवंधमुवलंभादो ति उदया-विलयवाहिरे वि जाव गुणसेटीसीसयं ताव असंखेजजगुणाए सेटीए पदेसग्गमुवलक्भदे। किंतु तमेत्थ ण विविक्षयं; उदयाविलयपविट्टं चेव पदेसग्गमिदिकिच्च पयदप्पाबहुअ-पर्वणाए अवयारिदत्तादो। एत्थ गाहापुन्वद्धे दोण्हं च सद्दाणं पओगो पादपूरणहो दहुन्वो, तन्वदिरेगेण तस्स पओजणंतराणुवलंभादो। संपिह एवंविहमेदस्स गाहासुत्तस्स अत्थं विहासमाणो उवरिमं विहासागंथमाढवेह—

- **# विहासा ।**
- 5 १९१ सुगमं।
- **% तं** जहा ।
- § १९२ सुगमं।
- # जमावित्यपविद्वं पदेसग्गं तसुद्ये थोवं, विदियद्विदीए श्रसंखे-जजगुणं; एवमसंखेज्जगुणाए सेढीए जाव सविस्से श्रावित्याए।

हैं, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। 'णियमसा' निश्चयसे ही 'उदयादिपदेसग्गं' उदयसे लेकर वह प्रदेश-पुंज 'गुणेण गणणादियंतेण' असंख्यातगुणीसे श्रेणिरूपसे जानना चाहिये। इस कथनका यह तात्पर्य है—कृष्टिवेदक क्षपकके उदयाविक भीतर जो प्रदेशपुंज उपलब्ध होता है वह उदय स्थितिमें सबसे थोड़ा होकर वहाँसे आविलको अन्तिम उदयस्थितितक यथाक्रम असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे जानना चाहिये, क्योंकि उदयादिगुणश्रेणिमें अपकर्षण करके निक्षिप्त हुए प्रदेशपुंजका उस प्रकारसे सिद्धि होनेमें कोई प्रतिबन्ध नहीं पाया जाता। उदयाविल बाहर भी गुणश्रेणिशीर्षतक असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे प्रदेशपुंज उपलब्ध होता है। किन्तु उसकी यहाँ पर विवक्षा नहीं है क्योंकि उदयाविलमें प्रविष्ट हुए प्रदेशपुंजको ही अधिकृत कर यहाँ पर प्रकृत अल्पबहुत्वका अवतार हुआ है। यहाँ इस गाथाके पूर्वाधंमें दो 'च' शब्दोंका प्रयोग पादपूरणके लिये जानना चाहिये क्योंकि उसके सिवाय उन दोनों 'च' शब्दोंका दूसरा प्रयोजन नहीं पाया जाता। अब इस गाथासूत्रके इस प्रकारके अर्थकी विभाषा करते हुए आगेके विभाषाग्रन्थको आरम्भ करते हैं—

अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं।

§ १९१ यह सूत्र सुगम है।

क्ष वह जैसे।

§ १९२ यह सूत्र सुगम है।

श्रे जो प्रदेशपुंज उदयाविलमें प्रविष्ट हुआ है वह उदय (स्थिति) में सबसे थोड़ा है। द्वितीय स्थितिमें प्रविष्ट हुआ प्रदेशपुंज असंख्यातगुणा है। इस प्रकार उत्तरोत्तर असख्यागुणो श्रेणिह्रपसे सम्पूर्ण आविलिमें जानना चाहिंगे। \$ १९३ गतार्थत्वान्नात्र किंचिद् व्याख्येयमस्ति । एवमेन्तेण प्वंघेण 'जं जं खवेदि किट्टिं० से काले' ति एदेसि मूलगाहाए पदाणमत्थो सत्ति भासगाहाहिं णिदिहो दह्वो; तत्थ 'उदीरेदि' ति एदेण पदेण द्विद-अणुभागाणमुदीरणा घेत्तव्वा । 'संछुहिद' ति वि एदेण पदेण संकमो गहेयव्वो । पुणो 'संछुहिद उदीरेदि' ति इमेसिं(-हिं) चेव पदेहिं ओकडु क्कडुणाविहाणमणुभागपदेसमिस्सयूण बंघोदयसंकमाणमप्पावहुअं च भणिदिमिदि णिच्छेयव्वं ।

§ १९४ संपिं मूलगाहाए 'तासु अण्णासु' त्ति एदेण पिन्छमपदेण स्विदमणु-भागोदयविद्धिं तीहिं उवरिमभासगाहाहिं मणिहिदि । तत्थ ताव अङ्कमीए भासगाहाए अनयारं कुणमाणो सुत्तमुत्तरं भणह—

- \* एत्तो श्रद्धमी भासगाहा।
- ९ १९५ सुगमं।
- **\* तं जहा ।**

§ १९३ यह सूत्र गतायं होनेसे इस विषयमें कुछ व्याख्यान करने योग्य नहीं है। इस प्रकार इतने प्रवन्धद्वारा मूलगायाके 'जं जं खवेदि किट्टिं॰ से काले' इन पदोंका अर्थ सात भाष्यगायाओं-द्वारा निर्दिष्ट किया गया जानना चाहिये क्योंकि वहाँ पर 'उदोरेदि' इस पदद्वारा स्थित और अनुभागको उदोरणा ग्रहण करनी चाहिये। तथा 'संछुहदि' इस पदद्वारा भी संक्रमको ग्रहण करना चाहिये। पुनः 'संछुहदि उदोरेदि' इस प्रकार इन्हीं पदोंद्वारा अपकर्षणविधान और उत्कर्षण-विधानका और अनुभाग तथा प्रदेशोंका आश्रय करके बन्ध, उदय और संक्रमका अल्पबहुत्व कहा गया है ऐसा यहाँ निश्चय करना चाहिये।

विशेषार्थ—इस सातवीं भाष्यगाथामें उदीरणा होकर जो प्रदेशप्रचय संचित होता है वह किस विधिसे संचित होता है इस विशेषताका विवरण प्रस्तुत करते हुए बतलाया है कि उपिरम स्थितिमेंसे उदयादि गुणश्रेणिमें अपकर्षण द्वारा निक्षिप्त होनेवाला प्रदेशपुंज उदयस्थितिमें सबसे थोड़ा निक्षिप्त होता है। उससे उपिरम स्थित (द्वितीय स्थित ) में उससे असंख्यातगुणा प्रदेशपुंज निक्षिप्त होता है। उससे उपिरम तीसरी स्थितिमें दूसरी स्थितिमें निक्षिप्त हुए प्रदेशपुंजसे असंख्यातगुणा प्रदेशपुंज निक्षिप्त होता है। इसी कमसे उदयावलीके अन्तिम समय तक जानना चाहिये। यद्यपि उदयावलिके वाहर भी गुणश्रेणिशीर्षके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा श्रेणिरूपसे प्रदेशपुंज उपलब्ध होता है, परन्तु उसकी यहाँ विवक्षा नहीं की है। श्रेष कथन स्पष्ट ही है।

\$ १९४ अब मूलगाथाके 'तासु अण्णासु' इस अन्तिम पदद्वारा सूचित हुई अनुभागके उदयकी विधिको अगलो तीन भाष्यगाथाओं द्वारा कहेंगे। उनमेंसे सर्वप्रथम आठवीं भाष्यगाथाका अवतार करते हुए आगेके सूत्रको कहते है—

\* इससे आगे आठवीं माष्यगाथाकी समुत्कीर्तना करते हैं।

§ १९५ यह सूत्र सुगम है।

**\* वह** जैसे ।

- § १९६ सुगमं।
- \* (१७३) जा वरगणा उदीरेदि अणंता तासु संकमदि एक्का। पुञ्चपविद्वा णियमा एक्किस्से होति च अणंता ॥२२६॥
- § १९७ एसा अहमी मासगाहा णिरुद्धसंगहिक हीए वेदिन्नमाणमिन समब्ह-मागिक ही सुहे हिमोनिरिमासंखेन जिद्मागिन स्थाणमेन दिन्न माणिक हीणमेदेण विहाणेण परिणमणं हो दि ति एद्स्स अत्यविसे सस्स णिण्णयि विहाण ट्ठमो इण्णा। तत्थ तान गाहा-पुन्न दे उदीरणाम् केनेण वेदिन जमाणासु अणंतासु मिन समिक ही सु एक के कि कस्से अणुदी-रिन्न माणिहेट्ठिमोनिरिमिक हीए परिणमणिव ही णिहिट्ठो। जाओ नग्गणाओ उदीरेदि अणंताओ तासु एक के का अणुदी रिन्न माणिक ही संकमिद ति पदसंबंधन सेण तत्थ तहा विहत्थणि हे सोन ले अपदी ने स्थान स्थान
- ६ १९८ गाहापच्छद्वेण वि एवकेविकस्से वेदिन्जमाणिक ट्वीए सरूवेण अणंताण-मवेदिन्जमाणिक ट्वीणं ट्ठिदिक्खयेणुदयं पविसमाणाणं परिणमणिवही परूविदो ति घेत्तन्वो । संपित एदिस्से गाहाए किंचि अवयवत्थपरूवणं कस्सामो । तं जहा—'जा वग्गणा उदीरेदि' एवं भणिदे जाओ वग्गणाओ उदी दि ति एवं विदियाब हुवयण-प्यओगे पसत्ते पुणो एत्थ गाहाए छंदो भंगो होदि ति भएण ओकारलोवं काद्ण

<sup>§</sup> १९६ यह सूत्र सुगम है।

<sup>\*</sup> १७३ यह अपक जिन अनन्त वर्गणाओं (कृष्टियों)की उदीरणा करता है उनमें अनुदीयंमाण एक-एक कृष्टि संक्रमण करती है। तथा पहले जो कृष्टियाँ स्थितिक्षयसे उदयाविलमें प्रविष्ट होकर उदयकों नहीं प्राप्त हुई हैं वे अनन्त कृष्टियाँ एक-एक करके स्थितिक्षयसे वेद्यमान मध्यम कृष्टिह्य होकर परिणमन करती हैं।। २२६॥

<sup>§</sup> १९७ यह आठवीं भाष्यगाथा, विवक्षित संग्रह कृष्टिकी वेद्यमान बहुभागप्रमाण मध्यम कृष्टियोंमें अधस्तन और उपरिम असंख्यातवें भागको विषय करनेवाली अवेद्यमान कृष्टियोंका इस विधिसे परिणमन होता है, इस प्रकार इस अर्थविशेषका निर्णय करनेकेलिये अवतीणें हुई है। यहाँ पर सर्वप्रथम गाथाके पूर्वाधंमें उदीरणारूपसे वेदो जानेवाली अनन्त मध्यम कृष्टियोंमें अनुदीर्यमाण अधस्तन और उपरिम एक-एक कृष्टिके परिणमन करनेकी विधि कही है। जिन अनन्त वर्गणाओं (कृष्टियों) की उदीरणा होतो है उनमें अनुदीर्यमाण एक-एक कृष्टि संक्रमित होतो है, इस प्रकार पदोंके सम्बन्धसे उक्त गाथामें उस प्रकारके अर्थका निर्देश उपलब्ध होता है।

<sup>§</sup> १९८ गाथाके उत्तराघंद्वारा भी एक-एक वेद्यमान कृष्टिरूपसे स्थितक्षयसे उदयमें प्रवेश करने वाली अनन्त अवेद्यमान कृष्टियोंकी परिणमन करनेकी विधि कही, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये। अब इस गाथाके अवयवोंके अर्थंकी किंचित् प्ररूपणा करेंगे। यथा—'जा वग्गणा उदीरेदि' जिन वर्गणाओंकी उदीरणा करता है, इस प्रकार द्वितीया विभक्तिके बहुवचनरूप प्रयोगके प्रसक्त

णिहिट्टं, तदो 'जाओ वग्गणाओ उदीरेदि ति मणिदे जाओ किट्टीओ उदीरेदि ति अत्थो घेनच्नो; एदिम विसए किट्टीणं चेव वग्गणववएसारिहत्तदंसणादो । ताओ च अणंताओ ति जाणावणट्ठं 'अणता' इदि मणिदं । एदं पि विदियाबहुवयणंतमेव घेत्तच्वं ।

§ १९९ 'तासु संकमदि' एक्का' एवं मणिदे तासु उदीरिज्जमाणिकद्वीसु अणंत-मेयभिण्णासु एक्केक्का अवेदिज्जमाणिकद्वी हेट्ठिमा उवरिमा वा परिणमिद ति वृत्तं होदि, सगस्रूवपरिज्ञाणेण मिज्झमिकद्वीसरूवपरिणामस्सेव संक्रमभावेणेह विविध्य-त्तादो । तदो एक्केका अणुदीरिज्जमाणहेद्विमोविरमिकद्वी सन्वासु चेव उदीरिज्जमाण-मिज्झमिकट्टीसु अणंतसंखाविज्ञण्णासु संकमियूण परस्रूवेण विपच्चिद ति एसो एत्थ गाहापुन्वद्धे सुत्तत्थसंगहो । ण च एक्किस्से किट्टीए अणंताणं कीट्टीणं स्रूवेण परिणामो विरुद्धो ति आसंकणिज्जं; अणंतसिरसधिणयपरमाणुसमूहिष्याए एक्किस्से वि किट्टीए अणंतासु किट्टीसु समयाविरोहेण परिणमणसिद्धीए बाहाणुवरुंभादो ।

§ २०० संपिं एक्किस्से च वेदिज्जमाणिक द्वीए अणंताणमवेदिज्जमाणिक द्वीणं संकमणसंभवी अत्थि चि जाणावण द्वं गाहापच्छ द्वमोइण्णं 'पुरुवपविद्वा णियमा'

होने पर तो प्रकृतमें गाथाका छन्द भंग होता है; इस भयसे ओकारका लोप करके उक्त वचन निर्दिष्ट किया है, तदनुसार 'जाओ वग्गणाओ उदीरेदि' ऐसा कहने पर जिन कृष्टियोंकी उदीरणा करता है, [ उक्तपदोंका ] ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि इस स्थानमें कृष्टियोंको ही वर्गणा संज्ञाके योग्य देखा जाता है। और वे कृष्टियाँ अनन्त हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिये गाथामें 'अणंता' यह वचन कहा है। यह वचन भी द्वितीया विभक्ति बहुवचनान्त ही ग्रहण करना चाहिये।

§ १९९ 'तासु संकमित एकता' ऐसा कहने पर 'तासु' अर्थात् अनन्त मेदसे भेदको प्राप्त हुई उन उदीर्यमान कृष्टियों के रूपसे अवेद्यमान अधस्तन और उपित्म कृष्टि परिणमती है; यह उक्त कथनका तात्पर्य है क्योंकि ये अधस्तन और उपित्म कृष्टि अपने स्वरूपका त्याग करके मध्यम कृष्टिरूपसे परिणम जातो है, यही यहाँ संकम का अर्थ विवक्षित है। इसिल्ये अनुदीर्यमान अधस्तन और उपित्म एक-एक कृष्टि अनन्त संख्यासे युक्त उदीर्यमान सभी मध्यम कृष्टियोंमें संक्रमित होकर पररूपसे फल देती है। इस प्रकार इस गाथाके पूर्वार्धमें सूत्रका यह समुच्चयरूप अर्थ है।

शंका-एक कृष्टिका अनन्त कृष्टिरूपसे परिणमना विरुद्ध है।

समाधान एसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वह एक कृष्टि है; सदृश धनवाले अनन्त परमाणुओंसे बनी है; इसिलये उस एकका भी अनन्त कृष्टियोंमें समयके अविरोधपूर्वक परिणमनकी सिद्धिमें कोई बाधा नहीं पाई जाती।

§ २०० अब एक वेद्यमान कृष्टिमें अवेद्यमान अनन्त कृष्टियोंका संक्रमण सम्भव है। इस प्रकार इस अर्थ का ज्ञान करानेके लिये गाथाका उत्तराधं अवतीर्ण हुआ है—'पुन्वपविट्ठा णियमा'

१ संकमओ ता०, छा०।

इच्चादि। जाओ पुन्वपविद्वाओ उदयाविष्ठयाओ अणंताओ अवेदिन्जमाणिकद्वीओ णिरुद्धसंगहिकद्वीए हेद्विमोविरमासंखेन्जभागिवसयपिडवद्धाओ ताओ सन्वाओ वि पादेक्कमेक्केक्किस्से वेदिन्जमाणमिन्झमिकद्वीए सरूवेण परिणामंति त्ति वृत्तं होइ। संपिह एदस्सेव गाहासुत्तत्थस्स फुडीकरणद्वसुविरमं विद्वासागंथमाढवेह।

- **\* विहासा।**
- § २०१ सुगमं।
- **\* तं जहा** ।
- इ २०२ सुगमं।
- # जा संगहिक डि डि एणा तिस्से उविर असंखे जिदिभागो हेडा वि असंखे जिदिभागो कि डी णमणु दिण्णो ।
- § २०३ णिरुद्धवेदिज्जमाणसंगहिकद्वीए हेट्टिमीविरमासंखेज्जिदिभागिवसयाओ किट्टीओ सगसरूवेण सन्वत्थ उदयं ण पविसंति ति एसो एदस्स भावत्थो ।
  - क्ष मज्झागारे असंखेळा भागा किहीणमुदिण्णा।
- § २०४ णिरुद्धसंगहिकट्टीए मिजझमबहुभागा सगसरूवेणेव उदयं पविसंति ति भणिदं होदि ।

इत्यादि । जो नियमसे उदयाविलमें पहले प्रविष्ट हुई विविक्षित संग्रह कृष्टिसम्बन्धो अवस्तन और उपिरम असंख्यातवें भागको विषय करनेवाली अनन्त अवेद्यमान् कृष्टियां वेद्यमान मध्यम कृष्टि-रूपसे परिणमती हैं यह उक्त कथनका तात्पर्यं है । अब इसी गाथासूत्रको स्पष्ट करनेके लिये आगेके विभाषाग्रन्थको आरम्भ करते हैं—

- अव इस माष्यगाथाकी विभाषा करते हैं।
- § २०१ यह सूत्र सुगम है।
- क्ष वह जैसे।
- § २०२ यह सूत्र सुगम है।
- क्ष जो संग्रहकृष्टि उदीर्ण होती है अर्थात् उदीरणाद्वारा उदयको प्राप्त होती है तत्सम्बन्धी अन्तरकृष्टियोंका उपिरम असंख्यातवां भाग और अन्तरकृष्टियोंका अधस्तन भी असंख्यातवाँ भाग अनुदीणं रहता है।
- § २०३ विविधात वेद्यमान संग्रहकृष्टिका अधस्तन और उपरिम असंख्यातवें भागको विषय करने वाली कृष्टियाँ सर्वत्र अपने रूपसे उदयमें प्रवेश नहीं करती हैं; यह इस सूत्रका भावार्थ है।
- \* अन्तरकृष्टियों में से मध्यके आकारसे अर्थात् मध्यकी असंख्यात बहुभाग-प्रमाण कृष्टियाँ उदीर्ण होती हैं।
- \$ २०४ विविक्षित संग्रहकृष्टिकी मध्यम बहुभागप्रमाण कृष्टियाँ अपने स्वरूपसे हो उदयमं प्रवेश करतो हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

\* तत्थ जात्रो त्रणुदिण्णात्रो किद्दीत्रो तदो एक्केक्का किद्दी सन्वासु उदिण्णासु किद्दीसु संकमेदि।

६ २०५ एतदुक्तं भवति—वेदिन्जमाणसंगहिकङ्घीए जहण्णिकङ्घिपहुडि जाव उनकस्सिकिङ्घि ति ओकङ्कियुणुदये संछुहमाणस्स तत्थ मिन्सिमा असंखेन्जा भागा अप्पणी सरूवेणेव उदयं पविद्वा । पुणो तिस्से हेडिमोविरमासं खेन्जिदिभागे एक्केक्का अंतर-किङ्घी अप्पप्पणो सरूवेणुदयं ण पविसदि ? तन्चेदमुविरममागिकङ्घी सन्वासिमेव सरूवेण परिणमिय उदयं पविसदि परिणामिवसेसमिस्स्यूण तत्थ तहा परिणमण-सिद्धीए णिन्वाहमुवलंभादो ति । एवमेदेण सुत्तेण गाहापुन्वद्वमस्सियूण ओकङ्घि-यूणुदये णिसिचमाणपदेसपिंडस्स अणुभागोदयविद्दी पर्वावदो । संपिहण्डममेवत्थमुवसंहारमुहेण पर्वावपाणो सुत्रमूतरं भणाई ।

\* एदेण कारणेण 'जा वग्गणा उदीरेदि अणंता तासु संकमदि एक्का'
ति भण्णदि ।

§ २०६ गयत्थमेदं सुत्तं । एवं गाहापुन्वद्धं विहासिय संपिह गाहापच्छद्ध-विहासणद्वमिदमाह—

\* एकिस्से वि उदिएणाए किहीए केत्तियाच्यो किहीच्यो संकमंति ?

अ उस संग्रह कुष्टिटमेंसे जो अनुदीर्ण असंख्यातवें भागप्रमाण अन्तरकृष्टियाँ हैं उनमेंसे एक-एक कृष्ट उदीर्ण होनेवाली सब कृष्टियोंमें संक्रमित होती है।

§ २०५ उक्त कथनका यह ताल्पर्यं है—वेदी जानेवाली संग्रहकुिटकी जघन्य अन्तरकुिटिसे लेकर उत्कुष्ट अन्तरकुिट तककी कुिटियोंका अपकर्षण करके उदयमें निक्षिप्त करने वाले क्षपक उनमेंसे मध्यम असंख्यात बहुभागप्रमाण कुिटियां अपने स्वरूपसे हो उदयमें प्रवेश करती हैं। पुनः उक्त संग्रहकुिटक अघस्तन और उपिरम असंख्यात मागमेंसे एक-एक अन्तरकुिट अपने-अपने स्वरूपसे उदयमें प्रवेश नहीं करती हैं, और यह अघस्तन तथा उपिरम भागप्रमाण कुिटियां उदीणं होनेवाली सभी कुिटियोंके रूपसे परिणमकर उदयमें प्रवेश करती हैं, क्योंकि परिणामित्रोषका आश्रय करके वहां उस प्रकारको परिणामको सिद्धि होनेमें कोई बाधा नहीं पाई जाती। इस प्रकार इस सूत्रद्वारा गाथाके पूर्वाधंका आश्रय करके अपकर्षण करके उदयमें सींचे जाने वाले प्रदेशपुंजकी अनुमागसम्बन्धो उदयको विधि प्ररूपित की है। अब इसी अर्थंक उपसंहारमुखसे प्रतिपादन करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं—

\* इस कारणसे जिन अनन्त वर्गणाओं (कुष्टियों) को उदीर्ण करता है उनमें एक-एक [वर्गणा] अन्तरकृष्टि संक्रमण करती है।

§ २०६ यह सूत्र गतार्थ है। इस प्रकार गाथाके पूर्वार्धकी विभाषा करके अब गाथाके उत्त-रार्धकी विभाषा करनेके लिये इस सूत्रको कहते हैं—

\* एक भी उदीर्ण कुष्टिपर कितनी कुष्टियाँ संक्रमण करती हैं ?

२०७ पुच्छावक्कमेदं सुगमं।

\* जाञ्रो त्राविषयपुर्वपविद्वाञ्रो उदयेण त्रघद्विदिगं विपञ्चंति ताञ्रो सन्वाञ्रो एकिस्से उदिण्णाए किटीए संकर्मति।

५ २०८ उदीरणासरूवेणुदयम्मि वद्दमाणाओ अणंताओ किट्टीओ अत्थि, पुणो तासु एगिकट्टीए सिरस्थिणियसरूवेण कमेणुदयं पविसमाणाणं तिकट्टीणं सिरस्थिणि-याणि परिणमंति । एवं पादेवकं जित्तयाओ किट्टीओ उदिण्णाओ तासि सन्वासि पि स्र रस्थिणियाणि होद्ण मिन्झिमिकट्टीसरूवेणेत्र उदयं पविसंति ति भणिदं होदि । एवमेदेण सुत्तेण कमोदएण उदयं पविसमाणा उविरमिट्टिदि-अणुभागस्स मिन्झमिकट्टीसरूवेण परिणमणविही पर्विदो ति घेत्तन्तो । संपिह इममेव गाहापच्छद्वपिड-बद्धमत्थमुवसंहारमुहेण पदंसेमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—

\* एदेण कारणेण पुन्वपविद्वा एकिस्से ऋणंता ति भण्णंति।

§ २०९ गयत्थमेदं सुत्तं । एवमहमीए भासगाहाए अत्थिवहासणं समाणिय सपिह एत्थेव गाहापच्छद्धणिदिष्ठत्थिवसये पुणो वि विसेसणिण्णयज्ञणणष्टं णवमभास-गाहाए अवयारो कीरवे ।

क जो कृष्टियाँ उदयाविलमें पहले प्रविष्ट हुई हैं वे अधःस्थितिगलन होकर अर्थात् एक-एक स्थिति गलकर उदयद्वारा विपाकको प्राप्त होती हैं; वे सब एक-एक उदीर्ण कृष्टिपर संक्रमण करती हैं।

<sup>§</sup> २०७ यह पृच्छासूत्र सुगम है।

<sup>§</sup> २०८ उदीरणास्वरूपसे उदयमें वर्तमान अनन्त कृष्टियाँ हैं, पुनः उनमेंसे एक कृष्टि सदृश धनरूप होकर परिणमती हैं। इस प्रकार अलग-अलग जितनी कृष्टियाँ उदोणं होती हैं वे सभी कृष्टियाँ सदृश धनरूप होकर मध्यम कृष्टिरूपसे हो उदयमें प्रवेश करती हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इस प्रकार इस सूत्रद्वारा कमसे उदयदारा उदयमें प्रवेश करती हुई उपरिम स्थित अनुभागकी मध्यम कृष्टिरूपसे परिणमन करनेकी विधि कही ऐसः यहाँ ग्रहण करना चाहिये। अब गाथाके उत्तराधंसे सम्बन्ध रखनेवाले इसी अर्थका उपसंहारद्वारा प्रदर्शन करते हुए उत्तर सूत्रको कहते हैं—

<sup>\*</sup> इस कारणसे पहले प्रविष्ट हुई अनन्त कृष्टियाँ एक-एक कृष्टिपर संक्रमण करती हुई कही जाती हैं।

<sup>§</sup> २०९ यह सूत्र गतार्थं है। इस प्रकार आठवीं भाष्यगाथाके अर्थको विभाषा समाप्त करके अब यहीं पर गाथाक उत्तरार्धमें कहे गये अर्थके विषयमें फिर भां विश्लेष निर्णयको उत्पन्न करनेके- िलये नोवीं भाष्यगाथाका अवतार करते हैं— .

- \* एतो णवमी भासगाहा।
- § २१० सुगमं।
- \* (१७४) जे चावि य अणुभागा उदीरिदा णियमसा पश्चोगेण। ते यप्पा अणुभागा पुन्वपविद्वा परिणमंति॥ २२७॥

६ २११ जाओ खलु अणुमागिक हीओ परिणामित सेसेण उदीरिज्जंति ताओ समिस्सियूण जाओ द्विदिक्खएण उदयं पित्रसित पुन्त मुदयाविलय क्मंतरं पित्रहाणुमागिक हीओ ताओ वि तदायारेण परिणमंति, तत्थन्तण हे हिमोनिरिमासं खेज जमागित सयाओ अणंताओ कि हीओ उदीरिज्जमाणमिज झमिक ही सक्ष्वेण परिणमिय विपन्नंति नि भिणदं होदि। पा च अण्णासक्ष्वेणाविह दाणं पोग्गलक खंधाणमण्णासक्ष्वेण विपरिणामो विरुद्धो, बज्झंत रंगकारणित सेसमासेज्ज कम्मपोग्गलाणं विचित्तसत्त सक्ष्वेण परिणमणिसद्धीए पिडसेहामानादो । संपित ए दस्सेन सुन्तत्थस्स फुडीकरण हम्भविमो विहासागंथो।

- अ विद्यासा ।
- § २१२ सुगमं।
- \* जात्रो किहीत्रो उदिण्णात्रो ताओ पहुच अणुदीरिजमाणिगात्रो

\*[१७४] जितनी भी अनुमागकृष्टियाँ नियमसे प्रयोगवश उदीरित होती हैं उनरूप होकर पहले उदयाविलमें प्रविष्ट हुई अनुभागकृष्टियाँ परिणमती हैं ॥२२७॥

<sup>इससे आगे नीवीं माष्यगाथा है।</sup> 

<sup>§</sup> २१० यह सूत्र सुगम है।

<sup>§</sup> २११ जो नियमसे अनुभागकृष्टियाँ परिणामिवशेषके कारण उदोरित होती हैं उन्हें मिला-कर जो अनुभागकृष्टियाँ स्थितिक्षयसे उदयमें प्रवेश करती हैं अर्थात् पहले उदयाविलमें प्रविष्ट हुईं जो अनुभागकृष्टियाँ हैं वे भी उसक्ष्पसे परिणमती हैं, क्योंकि अधस्तन और उपरिम असंख्यातवें भागप्रमाण अनन्तकृष्टियाँ उदोणं होनेवालो मध्यम कृष्टिक्ष्पसे परिणमकर फलित होती हैं; यह उक्त कथन का तात्पर्य है। और अन्यरूपसे अवस्थित पुद्गलस्कन्धोंका अन्यरूपसे विपरिणमना विरोधको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि बाह्य और अन्तरंग कारणविशेषका आश्रय करके कर्मपुद्गलोंका विचित्र सत्तारूपसे परिणमनरूप सिद्धिका प्रतिषेध नहीं है। अब इसी सूत्रके अर्थको स्पष्ट करनेके लिये आगे का विभाषाग्रन्थ आया है—

अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं।

<sup>§</sup> २१२ यह सूत्र सुगम है।

<sup>#</sup> जो कृष्टियाँ उदीर्ण हुई हैं उनकी अपेक्षा अनुदीर्यमाण भी कृष्टियाँ हैं

१ ते पच्छा मू०।

# वि किटी श्रो जाश्रो श्रधिटियमुदयं पविसंति ताश्रो उदीरिज्ञमाणियाणं किट्टीणं सिरसाश्रो भवंति।

ह २१३ उदीरणासस्त्वेणुदयं पत्ताओ मिन्झमिकहीओ चेव सुद्धा भवंति । पुणो उदयहिदिं मोत्तूण उविसमिहिदिष्पहुि उदयावित्यपिवहपदेसिविं जाव उदयं ण पिवसिद ताव सन्विकही विसेससंजुत्तो होद्ण उदयं पिवसमाणावत्थाए उविसमिहिहमा-संखेजनभागिकहीणं सस्त्वमुिज्झयूणमिज्झमबहुभागसरू वेणहिद उदयिकहीणं सस्त्वे पिरणिमय विपच्चिद त्ति वृत्तं होदि । एवमेदीए भासगाहाए कमोदयेणुदयं पिवसमा-णीणुदीरिज्जमाणिकहोणमुदीरिज्जमाणमिज्झमिकहीआयारेण परिणामो सकारणो णिहिहोदहुन्वो । एवं णवमभासगाहाए अत्थिवहासा समत्ता ।

### **%** एतो दसंमी भासगाहा।

# जो एक-एक अधःस्थितिका गलन होकर उदयमें प्रवेश करती हैं; वे उदीर्यमाण कृष्टियों-के सदृश होती हैं।

§ २१३ उदीरणारूपसे उदयको प्राप्त हुई मध्यम कृष्टियाँ ही शुद्ध होती हैं। पुनः उदयस्थितिको छोड़कर उपरिम स्थितिसे लेकर उदयाविलमें प्रविष्ट हुआ प्रदेशपुंज जब तक उदयमें प्रवेश नहीं करता तब तक सब कृष्टिविशेषसे संयुक्त होकर उदयमें प्रवेश करनेकी अवस्थामें उपरिम और अधस्तन कृष्टियोंके स्वरूपको छोड़कर मध्यम बहुभागरूपसे उदयकृष्टियोंके स्वरूपसे परिणमकर फल देती हैं, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इस प्रकार इस भाष्यगाथाद्वारा कमसे उदयरूपसे प्रवेश करनेवाली उदीर्यमाण कृष्टियोंके उदीर्यमाण मध्यम कृष्टिरूपसे कारणसहित परिणाम कहा है ऐसा यहाँ जानना चाहिये। इस प्रकार नौवीं गाथाकी अर्थविभाषा समान्त हुई।

विशेषार्थ— २२६ संख्याक भाष्यगाथाके पूर्वाधंमें यह सिद्ध करके बतलाया गया है कि जो प्रतिसमय मध्यम कृष्टियाँ उदीरित होती हैं उनमें अधस्तन और उपरिम एक-एक अनुदीर्यमाण कृष्टि-संक्रमण करती है। तथा इसी भाष्यगाथाके उत्तराधंमें यह बतलाया गया है कि विविध्यत संग्रह कृष्टिके जो अधस्तन असंख्यातवें भागप्रमाण और उपरिम असंख्यातवें भागप्रमाण कृष्टियाँ पहले उदयाविलमें प्रविष्ट हुई हैं वे सब वेदी जानेवाली एक-एक मध्यम कृष्टिक्एसे परिणमती हैं अर्थात् वे सब कृष्टियाँ एक-एक मध्यम कृष्टिक्ष्पसे संक्रमण करती हैं। इसी बातका समर्थन करते हुए समुच्चयक्ष्पमें अगली २२७ वीं भाष्यगाथामें यह बतलाया गया है कि जो विविध्यत संग्रहकृष्टिकी अधस्तन और उपरिम असंख्यातवें भागप्रमाण कृष्टियाँ क्रमसे उदयाविलमें पहले प्रविष्ट हुई हैं वे उसी संग्रहकृष्टिकी उदीरित होनेवाली मध्यमकृष्टियोंके रूपमें संक्रमित होकर उदयक्ष्पसे परिणत होती हैं। यहाँ इन दोनों भाष्यगाथाओंमें अधस्तन और उपरिम कृष्टियोंके मध्यम बहुभागप्रमाण कृष्टियोंमें संक्रमण करके उदयमें आनेकी जो बात कही गई है उस कथनको थिउनक संक्रमणकी अपेक्षा जानना चाहिये।

**\* इससे आगे दसवीं भाष्यगाथा आई** है।

§ २१४ णवमभासगाहाविहासणाणंतरमेत्तो दसमभासगाहा बहावसर्यत्ता विहासेयव्वा त्ति वृत्तं होइ।

\* (१७५) पिन्छम आवित्यार समयणाए दु जे य अणुभागा। उक्कस्स हेडिमा मिन्झमासु णियमा परिणमंति॥२२८॥

\$ २१५ एसा दसमी भासगाहा उदयाविष्ठयपविद्वाणमणुभागिक द्वीणं मिन्झमकिट्टीसरूवेणुदयसंपत्तीए सुद्धु परिष्फुडीकरणद्वमोइण्णा। संपित एदिस्से अवयवत्थी
बुच्चदे। तं जहा—पिच्छमा आविष्ठया पिच्छमाविष्ठया उदयाविष्ठया कि वृत्तं
होदि। तिस्से पिच्छमाविष्ठयाए समय्णाए उदयसमयवज्जाए 'जे अणुभागा' जे खलु
अणुभागा किट्टीसरूवा 'उक्कस्स हेट्टिमा' हेट्टिमोविरमासंखेज्जिदभागिवसयपिडवद्धतेण उक्कस्स जहण्णववएसमवलंबमाणा 'मिन्झमासु' मिन्झमबहुभागिक द्वीसु णियमा
णिच्छयेणेव परिणमंति। किमुक्तं भवति ? उदयाविष्ठयपिवहस्स सम्बिक्हीओ जाव
उदयसमयं ण दुक्कंति ताव अप्पष्णो सरूवेण णिच्चाहम्रच्छयूण तदो जहाकममुदयद्विदिमणुपाविय तक्काले चेव हेट्टिमोविरमासंखेज्जिदिभागिक द्वीसरूव मुन्झियूण
मिन्झमेसु असंखेज्जेसु भागेसु जाओ किट्टीओ तदायारेण परिणमिय फलं दाद्ण

शंका-यहाँ क्या कहा गया है ?

समाधान—यहाँ यह कहा गया है कि उदयाविलमें प्रविष्ठ हुई सभी कृष्टियाँ जब तक उदय-समयको नहीं प्राप्त होती हैं तब तक अपने-अपने स्वरूपसे निर्बाधरूपसे रहकर तदनन्तर यथाक्रम उदयरूप स्थितिको प्राप्तकरके उसी समय 'अवस्तन और उपरिम असंख्यातवें भागप्रमाण कृष्टियोंके

<sup>§</sup> २१४ नौवीं भाष्यगाथाकी विभाषा करनेके अनन्तर आगे यथावसरप्राप्त दसवीं भाष्य-गाथाकी विभाषा करनी चाहिये, यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

<sup>\* (</sup>१७५)एक समय कम अन्तिम आवित् (उदयावित्) की उत्कृष्ट और जघन्य असंख्यातवें भागप्रमाण जो अनुभागकृष्टियाँ हैं वे सब असंख्यात बहुभागप्रमाण मध्यम कृष्टियों के रूपसे नियमसे परिणम जाती हैं ॥२२८॥

<sup>§</sup> २१५ यह दसवीं भाष्यगाया, उदयाविलमें प्रविष्ट हुई अनुभागकृष्टियोंके मध्यम्कृष्टिरूपसे उदयसम्पत्तिको अच्छी तरहसे करनेके लिये, अवतीर्ण हुई है। अब इसके अवयवोंका अर्थ कहते हैं। वह जैसे—पश्चिम जो आविल वह पश्चिमाविल है। पश्चिम आविल अर्थात् उदयाविल यह उक्त कथनका तात्पर्य है। एक समय कम अर्थात् उदयसमयसे रिहत उस पश्चिम आविलको 'उक्कस्सहेडिमा' अधस्तन और उपरिम असंख्यातवें भागरूप विपयके सम्बन्धसे उत्कृष्ट और जघन्य संज्ञाका अवलम्बन करनेवाले 'जे 'अणुभागा' कृष्टिस्वरूप जो अनुभाग हैं वे बहुभागप्रमाण मध्यम कृष्टियोंरूपसे 'णियमा' निश्चयसे ही परिणम जाते हैं।

गच्छंति ति वृत्तं होइ। ण च एवंविहो परिणामो तासिमसिद्धोः परमागमोवएसवलेण सिद्धत्तादो। एवमेसा गाहा उदयाविलयपिवद्घाणुभागं पहाणं काद्ण तत्थत्तणिकद्दीण-मुदयं पिवसमाणावत्थाए उदीरिज्जमाणमिज्झमिकट्टीसरूवेण परिणमणिवहाणं पदुष्पा-एदि ति पुन्त्रित्लदोगाहाहितो एदिस्से गाहाए कघंचि अपुणरुत्तभावो वक्खाणेयच्वो। संपिह एवंविहमेदिस्से गाहाए अत्थं फुढीकरेमाणो उविरमं विहासागंथमाढवेइ—

- **% विहासा**।
- § २१६ सुगमं।
- \* पच्छिम त्रावितया ति का सरणा।
  - § २१७ सुगमं।
- अ जा जदयाविया सा पिञ्छमावितया ।
- § २१८ कुदो ? सन्वपिन्छमाए तिस्से तन्ववएसोववत्तीए णिन्वाहमुबलंभादो ।
- \* तदो तिस्ते उदयावितयाए उदयसमयं मोत्तूण सेसेसु समएसु जा संगहिक वेदिज्जभाणिगा, तिस्से अंतरिक हीओ सन्वाश्रो ताव धरिज्जंति जाव ण उदयं पविद्वाश्रो ति ।

स्वरूपको छोड़कर असंख्यात बहुभागप्रमाण मध्यकी जो कृष्टियाँ हैं उस रूपसे परिणमकर फल देकर निकल जाती हैं, यह उनत कथनका तात्पर्य है। और उनका इस प्रकारका परिणमन करना असिद्ध नहीं है, क्योंकि परमागमके उपदेशके बलसे यह बात सिद्ध है। इस प्रकार यह गाथा उदयाविलमें प्रविष्ट हुए अनुभागको प्रधान करके उसमें रहनेवाली कृष्टियोंके, उदयमें प्रवेश करनेकी अवस्थामें, उदीर्यमाण मध्यम कृष्टियोंक्पसे परिणमन करनेकी विधिका प्रतिपादन करती है। इस प्रकार पहलेको दो गाथाओंसे इस गाथामें कथंचित् अपुनक्ततपना है, इस बातका व्याख्यान करना चाहिये। अब इस प्रकार इस गाथाके अर्थ को स्पष्ट करते हुए आगेके विभाषा ग्रन्थको आरम्भ करते हैं—

- अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं।
- § २१६ यह सूत्र सुगम है।
- 🕸 पश्चिम आविल यह किसकी संज्ञा है ?
- , § २१७ यह सूत्र सुगम है।
  - क्ष जो उदयाविल है उसे ही पश्चिमाविल कहते हैं।
- § २१८ क्योंकि वह सबसे अन्तिम है, इसिलये उसकी उस प्रकारसे उपपत्ति निर्वाधरूपसे बन जाती है।
- \* इसिलिये उस उदयाविलके उदय समयको छोड़कर शेष रहे समयोंमें जो संग्रहकृष्टि वेदी जा रही है उसकी सभी अन्तरकृष्टियाँ तब तक उसी रूप रहती हैं जब तक वे उदयमें प्रवेश नहीं करती हैं।

#### ९ २१९ सुगमं।

\* उदयं जाघे पविद्वात्रो ताघे चेव तिस्से संगहिक द्वीए अग्गिकिटि-मादिं कादूण उविर असंखेड जिद्मागो जहिणायं किटिमादिं कादूण हेटा असंखेड जिद्मागो च मिडिसमिक दीसु परिणमिद ।

§ २२० गयत्थमेदं पि सुत्तं । एवमेदाओ तिण्णि वि अणंतरमासगाहाओ अणुभागोदयमेव जहाकममुदीरणापहाणं कम्मोदयपहाणमुदयावलियपविद्वाणुमागपहाणं च कादृण पह्नवेति ति चेत्तव्वं ।

§ २२१ एवमेदाहिं दसिं भासगाहाहिं किङ्गीखनगस्स तिदयमूलगाहाए अत्थ-विहासणं समाणिय संपिंह जहावसरपत्ताए चउत्थमूलगाहाए अवयारकरणहुमुविरमं पर्वथमाढवेइ—

# खवणाए चडत्थीए मूबगाहाए समुक्तित्तणा ।

### § २१९ यह सूत्र सुगम है।

\* किन्तु जिस समय वे उदयमें प्रविष्ट होती हैं उसी समय उस संग्रह कृष्टि-की अग्र अन्तरकृष्टिसे लेकर उपरितन असंख्यातवें मागप्रमाण अन्तरकृष्टियाँ तथा जयन्य अन्तरकृष्टिसे लेकर अधस्तन असंख्यातवें मागप्रमाण अन्तरकृष्टियाँ मध्यम कृष्टियोंरूपसे परिणम जाती हैं।

§ २२० यह सूत्र भी गतार्थं है । इस प्रकार अनन्तर कही गईं ये तीनों ही भाष्यगाथाएँ यथाक्रम उदीरणाप्रधान अनुभागोदयका तथा उदयाविलमें प्रविष्ट हुए अनुभागप्रधान कर्मोके उदयकी प्रधानताका ही कथन करती हैं, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये।

विशेषार्थ — जो पहले ८-९वीं भाष्यगाथाओं में कौन कृष्टियाँ उदीरणाको प्राप्त होती हैं और कौन कृष्टियाँ अधःस्थितिकी गलनाद्वारा क्रमसे उदयाविलमें प्रविष्ट होकर उदय समयमें उदीरणा रूप कृष्टियों में संक्रमित होकर उदयको प्राप्त होती हैं इस बातका स्पष्टीकरण कर आये हैं। इस भाष्यगाथामें यह बतलाया गया है कि उदयाविलमें प्रविष्ट हुई वे अधस्तन और उपित्म असंख्यातवें भागप्रमाण कृष्टियाँ एक समय कम उदयाविलप्रमाण काल तक तदवस्थ रहती हैं तथा अन्तिम समयमें क्रमसे वे कृष्टियाँ बहुमागप्रमाण मध्यम कृष्टियों रूपसे संक्रमण करके उदयको प्राप्त होती हैं।

§ २२१ इस प्रकार इन दस भाष्यगाथाओं द्वारा कृष्टिक्षपकके तीसरी मूलगाथाके अर्थकी विभाषा समाप्त करके अब यथावसरप्राप्त चौथी मूलगाथाका अवतार करनेके लिये आगे के प्रबन्धको आरम्भ करते हैं—

§ २२२ सुगमं।

\* (१७६) किहीदो किहिं पुण संकमिद खएण किं पयोगेण।
किं सेसगम्हि किहीय संकमो होदि अण्णिस्से॥ २२९॥

§ २२३ एसा चउत्थम्लगाहा एगसंगहिक हिं वेदेदूण पुणो अण्णसंगहिक हिमोकि हियूण वेदेमाणस्स कि ही खवगस्स तिम्म संधिविसये जो पद्धवणामेदो तिण्णण्णयविहाणहमोइण्णा। तं जहा—'कि ही दो कि हिं पुण०' एवं भणिदे एगसंगहिक हिं वेदेदूण
पुणो तत्तो अण्णसंगहिक हिं वेदेमाणो तिस्से पुन्ववेदिदिक ही ए सेसगं कथं खवेदि ? किं
तिस्से उदएण आहो प्रभोगेणेति एविवहा पुन्छा गाहापुन्व हो णिव छा। एदस्स
भावत्थो—िकं वेदेमाणो खवेदि । आहो परप्य हिसंक मेण संका में तो खवेदि ति मणिदं
होदि । कथं १ एत्थ व्हिष्णे ति भणिदे उद्यस्स गहणं होदि ति णासंक णिन्जं, खयाहिम्रहस्स उदयस्सेव खयन्व वएस सिद्धी ए णाइयत्तादो । 'किं सेसगिम्ह कि हीय' एवं

शंका-यहाँ गाथामें 'क्खएण' ऐसा कहने पर क्या उससे उदयका ग्रहण होता है ?

समाधान — ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि क्षयके सन्मुख हुए उदयकी ही क्षय संज्ञा है, यह बात न्यायसे सिद्ध है।

'िक सेसगम्हि किट्टीय' ऐसा कहने पर पहले वेदी गई संग्रहकृष्टिके कितने ही भागके अविशिष्ट रहने पर अन्य कृष्टिमें संक्रम होता है, इस प्रकार गाथाके उत्तरार्धमें सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध करना चाहिये। परन्तु यह पृच्छा दो समय कम दो आविलप्रमाण नवकवन्ध और उच्छिष्टा-

<sup>§</sup> २२२ यह सूत्र सुगम है।

<sup>\* (</sup>१७६) विवक्षित संग्रहकृष्टिका वेदन करनेके बाद अन्य संग्रहकृष्टिका अपकर्षण करके वेदन करता हुआ अपक उस पूर्ववेदित् संग्रहकृष्टिके शेष रहे भागको वेदन करता हुआ अप करता है या अन्य प्रकृतिह्नप संक्रमण करके अय करता है ॥२२९॥

<sup>§</sup> २२३ यह चौथो मूलगाया एक संग्रह कृष्टिका वेदन करके पुनः अन्य संग्रह कृष्टिका अपकर्षण करके वेदन करनेवाले कृष्टिक्षपकके उस सन्धिस्थानमें जो प्ररूपणा भेद होता है उसका निर्णय करनेके लिये अवतीर्ण हुई है। यथा—'किट्टीदो किट्टि पुण' ऐसा कहने पर एक संग्रह कृष्टिका वेदन करके पुनः उससे अन्य संग्रह कृष्टिका वेदन करता हुआ उसे पूर्वमें वेदनको गई कृष्टिके शेष भागको किस प्रकार क्षय करता है?—नया उदयसे क्षय करता है या प्रयोगसे क्षय करता है ? इस प्रकार यह पृच्छा गाथाके पूर्वाधंमें निबद्ध है। अब इसका भावार्थ इस प्रकार है कि क्या वेदन करता हुआ क्षय करता है या परप्रकृति संक्रमके द्वारा संक्रम करता हुआ क्षय करता है यह उक्त कथनका तात्वर्य है।

१. भणिदो सा०।

भणिवे पुन्तवेदिदसंगहिक द्वीए के तियमे तावसे से संते अण्णिक द्वीए संक्रमो हो इ ति गाहाप चछ द्वे सुत्तत्थ संवंधो । एसा वृण पुच्छा दुसमयूणदो आविष्ठियमे त्तण वक्ष बद्धाण मुच्छि हाविष्ठियाए च सेस भाव प्रवेव खदे । एव मेसा मूल गाहा कि द्वांदो कि द्वीं अंतरं संक्रम माणस्स तिम संधिविसे से दुसमयूणदो आविष्ठियमे ते काल मिम बद्धण वक्ष वधसमय पबद्धा प्रामुच्छि हाविष्ठयाए च खवणाविहिं पदुष्पाएदि ति सिद्धं ।

§ २२४ संपिंह एवंविहमेदिस्से गाहाए अत्थिवसेसं देश मासगाहाहिं विहास-माणो उवरिमं पर्वधमाढवेह—

- <sup>क</sup> एदिस्से वे भासगाहात्रो ।
- § २२५ सुगमं । तत्थ ताव पढमभासगाहाए समुक्तित्तृणं, कुणमाणो इदमाह—
- (१७७) किहीदो किहिं पुण संकमदे णियमसा पत्रोगेण। किहीए सेसगं पुण दो श्रावलियाए जं बद्धं ॥२३०॥

विलको अपेक्षा करती है। इम प्रकार यह मूलगाथा एक संग्रहकृष्टिसे दूसरी संग्रहकृष्टिमें संक्रम करनेवाले क्षपक जीव उस मन्धि विशेषमें दो समय कम दो आविलप्रमाणकालके भीतर उस कालमें वन्धको प्राप्त हुए नवकवन्ध समय प्रवद्धोंकी तथा उच्छिष्टाविलप्रमाण समयप्रबद्धोंकी क्षपणा करनेकी विधिका प्रतिपादन करती है, यह सिद्ध हुआ।

विशेषार्थ—इस मूलगाथामें यह पृच्छाको गई है कि अगली संग्रह कृष्टिका वेदन करते समय पिछली संग्रह कृष्टिका जो दो समय कम दो आविलप्रमाण नवकवन्ध सत्तामें शेष रहता है तथा उसके साथ ही जो उच्छिष्टावलिप्रमाण समयप्रबद्ध शेष रहता है उसका क्या उदयद्वारा वेदन होता है या वेदी जानेवाली संग्रहकृष्टिमें संक्रमण होकर उसका वेदन होता है।

§ २२४ अव इस गाथाके इस प्रकारके अर्थविशेषकी दो भाष्यगाथाओं द्वारा विभाषा करते हुए आगेके प्रवन्धको आरम्भ करते हैं—

# इस चौथी मूलगाथाकी दो भाष्यगाथाएँ हैं।

§ २२५ यह सूत्र सुगम है। उसमें सर्वप्रथम प्रथमभाष्यगायाकी समुत्कीर्तना करते हुए इस प्रथम भाष्यगाथाको कहते हैं—

\* (१७७) पिछलो संग्रहकुष्टिके वेदन करनेके बाद जो भाग शेष बचता हैं उसे अन्य संग्रहकृष्टिमें नियमसे प्रयोगद्वारा संक्रमण करता है। परन्तु पिछली संग्रह कृष्टिका दो समय कम दो आवलित्रमाण नंवक-बन्धरूप जो द्रव्य है तथा उच्छिष्टावलि प्रमाण जो द्रव्य है वह शेषका प्रमाण है।।२३०।।

१. आवलियासु ता० ।

§ २२६ एदस्स सुत्तस्तत्थो—एगिकट्टीदो चेदिदसेसगं पदेसगं अण्णं किर्टिं संकामेमाणो 'णियमसा' णिच्छएणेव 'पयोगेण' परपयडी संकामेंतो चेव खवेड, पुन्ववेदिदसंगहिकट्टीए सेसस्स पयारंतरेण णिल्लेवणासंभवादो । तत्थ पुण सेसपमाणं केत्तियमिदि मणिदे 'किट्टीए सेसयं पुण दो आविलयासु जं वद्धमिदि' णिद्दिः । एत्थ दो आविलयवद्धाणं दुसमयूणतं सुत्ते जइ वि ण णिद्दिः तो वि वक्खाणादो तद्दाविह्विसेसपिडवित्ती एत्थ दहुन्वा, चित्माविलयाए संपुण्णाए दुचित्माविलयाए च दुसमयूणाए बद्धाणं णवकबद्धसमयपवद्धाणं एत्थ सेसभावेण संभवदंसणादो । उन्छि-हाविलयपदेसग्गस्स च एत्थ सेसभावो अणुत्तिसद्धो दहुन्वो । संपिह एदस्सेवत्थस्स फुडीकरणद्वसुविर्म विद्यासार्थमाढवेइ—

<sup>%</sup> विहासा।

§ २२७ सुगमं ।

\* जं संगहिक विदेवण तदो से काले अण्णसंगहिक पिवदयिद्, तदो तिस्से पुन्वसमयवेदिदाए संगहिक दीए जे दो आवितयबद्धाः

\* जिस संग्रहकृष्टिका वेदन करके अनन्तर समयमें अन्य संग्रहकृष्टिका वेदन करता है उस समय उस पूर्व समयमें वेदो गई संग्रह कृष्टिके जो दो समय कम

<sup>§</sup> २२६ इस भाष्यगाथासूत्रका अर्थ है—एक संग्रह कृष्टिक वेदे जानेक बाद शेष रहे प्रदेश-पुंजको अन्य संग्रहकृष्टिमें संक्रमण करता हुआ 'णियमसा' निश्चयसे ही प्रयोगसे परप्रकृतिरूप संक्रमण करता हुआ क्षय करता है, क्योंकि पहले वेदी गई संग्रहकृष्टिक शेष रहे भागका अन्य प्रकारसे निर्लेपित होना सम्भव नहीं है। परन्तु उसमें शेषका प्रमाण कितना रहता है ऐसा पूछनेपर 'किट्टीए सेसयं पुण दोआविल्यासु जं बद्धं' पिछली संग्रहकृष्टिक दो आविल्प्रमाण कालके भीतर जो बांधा गया वह शेषका प्रमाण है, यह कहा गया है। यहाँ इस भाष्यगाथामें यद्यपि दो आविल्योंमें दो समय कम करके निर्देश नहीं किया गया है तो भी व्याख्यानसे इस प्रकारकी विशेषताका ज्ञान यहाँ पर कर लेना चाहिये, क्योंकि पूरी अन्तिम आविल्में और दो समय कम द्विचरम आविल्में बांधे गये नवक-बद्ध समयप्रबद्धोंका यहाँ शेषपनेसे सम्भव दिखाई देता है। तथा उच्छिष्टाविलप्रमाण प्रदेशपुंज यहाँ पर शेष रहता है यह बात यहाँ अनुक्तसिद्ध जाननी चाहिये। अब इसो अर्थको स्पष्ट करनेकेलिये आगेके विभाषाग्रन्थको आरम्भ करते हैं—

<sup>\*</sup> अव इस भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है।

<sup>§</sup> २२७ यह सूत्र सुगम है।

१. बंधा ता०।

# दुसमयूणा त्रावित्यपविद्वा च त्रस्सिं समए वेदिज्जमाणिगाए संगइ-किहीए पत्रोगसा संकमंति।

§ २२८ गयत्थमेदं सुत्तं । णवरि पओगसा संकमंति ति एवं मणिदे उच्छिटा-वित्यपिवद्वपदेससंतकम्मं थिवुक्तसंकमेण उदये पिवसदि, सेससंतकम्मं पि अधापवत्त-संकमेण संकामिन्जदि ति एसो पओगो णाम । एदेण पओगेण किट्टीसेसम्स किट्टी-अंतरसंकंती होदि ति मणिदं होइ । एवंमेसो पढमभासगाहाए अत्थो विद्यासिदो ति जाणावणद्वमुवसंहारवक्कमाह—

### **\* एसो पहमभासगाहाए अत्थो**।

२२९ एवमेदम्रवसंहरिय संपिंह विदियभासगाहाए अत्थिवहासणहमुवरिमं पवंध-

**# एतो बिदियभासगाहाए सम्रक्कितणा**।

§ २३० सुगमं।

# दो आविलवद्ध नवक समयप्रवद्ध हैं वे इस समय वेदी जानेवाली संग्रहकृष्टिमें प्रयोगसे संक्रमित होते हैं।

§ २२८ यह सूत्र गतार्थं है। इतनी विशेषता है कि 'प्रयोगसे संक्रिमत होते हैं' ऐसा कहनेपर उच्छिष्टाविलप्रविष्ट प्रदेशसत्कर्म स्तिवृक्तसंक्रमसे उदयमें प्रविष्ट होते है तथा शेषसत्कर्मको भी अधःप्रवृत्त संक्रमकेद्वारा संक्रमित करता है। इस प्रकार यह यहाँ प्रयोग शब्दका' अर्थं है। इस प्रयोगसे संग्रह कृष्टि शेषकी कृष्टि अन्तरमें संक्रान्ति होती है यह उक्त कथनका तात्पर्यं है। इस प्रकार यह प्रथम भाष्यगाथाके अर्थकी विभाषा की। इस प्रकार इस बातका ज्ञान करनेके लिए उपसंहार वाक्यको कहते हैं—

## # यह प्रथम माज्यगाथाका अर्थ है।

§ २२९ इस प्रकार इस भाष्यगाथाका उपसंहार करके अब दूसरी भाष्यगाथांके अर्थकी विभाषा करनेके लिये आगेके प्रबन्धको कहते हैं—

\* इससे आगे दूसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना करते हैं।

§ २३० यह सूत्र सुगम है।

\* (१७८) समयूणा च पविडा आवित्या होदि पढमिक्टीए । पुण्णा जं वेदयदे एवं दो संकमे होति ॥२३१॥

§ २३१ एसा विदियभासगाहा किट्टीदो किट्टीअंतरं संकममाणस्स संधिविसये पुन्वुत्तरसंग्रहिकट्टीणमार्वालयपविद्वस्स प्रवेसगस्स प्रमाणावहारणहुमोइण्णा । तत्थ ताव गाहापुन्वद्धेण पुन्ववेदिदाए किट्टीए समयूणाविलयमेताणमुन्छिद्धाविलयसंवंधीणं गुण-सेढिगोवुन्छाणं संभवो णिहिट्टो । पन्छद्धेणिव एण्हिमोकिट्टिय्ण वेदिन्जमाणाए संपुण्णा-विलयमेत्ताणं गोवुन्छाणमुदयाविलयन्भंतरे संभवो पदुप्पाइदो दहन्वो । संपिह एदिस्से गाहाए किंचि अवयवत्थपह्रवणं कस्सामो । तं जहा—'समयूणा च पिनेट्टा' एवं मणिदे समयूणा आविलया उदयाविलयन्भंतरं पिनेट्टा ित पुन्ववेदिदिकिट्टीए संपुण्णा च आविलया पिनेट्टा भविद्वा पिनेट्टा विद्वा विद्वा विद्वा संपुण्णा च आविल्या पिनेट्टा भविद्वा अविद्वा विद्वा विद्वा संपुण्णा च आविल्या पिनेट्टा भविद्वा अविद्वा विद्वा संविद्वा विद्वा संविद्वा संविद्व

<sup># (</sup>१७८)पूर्वमें वेदी गई संग्रह कृष्टिके और तत्काल वेदी जानेवाली संग्रहकृष्टिके सिन्धिस्थानमें प्रथम संग्रहकृष्टिकी एक समय कम एक आवली उदयाविलमें प्रविष्ट होती है तथा जिस संग्रहकृष्टिका अपकर्षण करके इस समय वेदन करता है उसकी पूरी आवली उदयाविलमें प्रविष्ट होती है इस प्रकार दो आवलियां संक्रममें होतो हैं ॥२३१॥

<sup>§</sup> २३१ यह दूसरी भाष्यगाथा एक संग्रहकृष्टिसे दूसरी संग्रहकृष्टिके अन्तरमें संक्रम करनेवाले जीवके सिन्धस्थानमें पूर्व और उत्तर संग्रहकृष्टियोंके आविलमें प्रविष्ट हुए प्रवेशक जीवके प्रमाणका अवधारण करनेकेलिये आई है। उसमें सर्वप्रथम गाथाके पूर्वाधंद्वारा पहले वेदी गई संग्रह कृष्टिके एक समय कम आविलप्रमाण उच्छिष्टाविलसे सम्बन्ध रखनेवाली गुणश्रेणि गोपुच्छाएँ सम्भव हैं, यह निर्देश किया गया है। तथा उत्तरार्ध द्वारा भी इस समय अपकर्षण करके वेदी जानेवाली सम्पूर्ण आविलप्रमाण गोपुच्छाएँ उदयाविलके भीतर सम्भव हैं यह प्रतिपादन किया गया जानना चाहिये। अब इस गाथाके अवयवोंके अर्थकी थोड़ेमें प्ररूपणा करेंगे। यथा—'समयणा च पिवट्ठा' ऐसा कहने पर पहले वेदी गई संग्रह कृष्टिकी एक समय कम आविल उदयाविलके भीतर प्रविष्ट हुई तथा जिस संग्रहकृष्टिको इस समय अपकर्षण करके वेदन करता है सम्पूर्ण आविल उदयाविलमें प्रविष्ट होती है, इस प्रकार 'एवं दो संक्रमे होति' ऐसा कहने पर इस प्रकार ये दो आविलयाँ संक्रममें होती हैं। इस प्रकार एक संग्रह कृष्टिको वेदन करके पुनः अन्य संग्रह कृष्टिका अपकर्षण करके वेदन करके वालेके उस सिन्धमें दो आविलयाँ होती हैं, अन्यत्र नहीं, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अथवा संक्रममें अर्थात् कृष्टियोंकी क्षपणासम्बन्धी इस सिन्ध विशेषमें

आविष्ठयाओ होति ति वनलाणेयव्वं । संपिह एदस्सेवत्थस्स फुडीकरणहुगुविस विहा-सागंथमाढवेहे ——

- क्ष विहासा।
- § २३२ सुगमं।
- <sup>%</sup> तं जहा।
- § २३३ सुगमं।
- क्ष त्रण्णं किहिं संकममाणस्स पुन्ववेदिदाए समयूणा उदयावितया वेदिज्जमाणिगाए किहीए पडिबुण्णा उदयावितया एवं किहीवेदगस्स उक्तस्सेण दो त्रावित्यात्रो ।

§ २३४ किट्टीदो किट्टीअंतरं संकममाणस्स तिमा अवत्थंतरे उदयाविलयवमंतरे दोण्हं संगहिकट्टीणं पढमिट्टिदी अत्थि ति भणिदं होदि। ताओ पुण दो वि आविलयाओ किट्टीदो किट्टिसंकममाणस्स समय्णाविलयमेत्तकालं संभवंति। पुणो सेसकालिम्ह सन्विम्ह चेव एका उदयाविलया भवदि, उच्छिट्टाविलयाए गालिदाए तत्थ पयारंतरस्स संभवाणुवलंभादो ति जाणावणद्वमुत्तरस्तत्तमाह—-

\* एक संग्रह कृष्टिके वाद दूसरी संग्रह कृष्टिका संक्रमण करनेवाले क्षपकके पूर्वमें वेदी गई संग्रह कृष्टिकी एक समय कम उदयाविल और वर्तमानमें वेदी जाने-वाली संग्रह कृष्टिकी पूरी उदयाविल । इस प्रकार कृष्टि वेदककी उत्कृष्टिसे दो आविलयाँ एक साथ पायी जाती हैं।

§ २३४ एक संग्रहकृष्टिसे दुसरी संग्रहकृष्टिमें संक्रमण करनेवाले क्षपकके उस दूसरी अवस्थामें उदयाविलके भीतर दो संग्रह कृष्टियोंकी प्रथम स्थिति होती है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। परन्तु वे दोनों ही आविलयाँ एक संग्रह कृष्टिसे दूसरी संग्रह कृष्टिमें संक्रमण करनेवाले जोवके एक समय कम एक आविल कालतक सम्भव हैं, पुनः शेषकालमें सवंत्र ही (वेदी जानेवाली संग्रह कृष्टिके वेदन कालतक) एक उदयाविल होती है, क्योंकि उच्छिष्टाविलके गल जाने पर वहां दूसरा प्रकार सम्भव नहीं उपलब्ध होता। इस प्रकार इस वातका ज्ञान करानेके लिये आगेके सूत्रका कहते हैं—

ये दो आविलयाँ होती हैं ऐसा व्याख्यान करना चाहिये। अब इसी अर्थको स्पष्ट करनेके लिये आगेके विभाषाग्रन्थको आरम्भ करते हैं—

अब इस गाथाकी विभाषा की जाती है।

<sup>§</sup> २३२ यह सूत्र सुगम है।

**<sup>\*</sup> वह** जैसे ।

<sup>§</sup> २३३ यह सूत्र सुगम है ।

१. विहासागंबमाह आ० I

क्ष तात्रों वि किटीदों किटिं संकममाणस्स से काले एका उदयावितया भवदि।

§ २३५ गयत्थमेदं सुत्तं। णवरि एत्थ 'से काले एगा उदयाविलया' ति भणिदे समयूणाविलयमेत्तगोवुच्छेसु त्थिवुकसंकमेण वेदिन्जमाणिक द्वीए उवरि संकंतेसु तदणं-तरसमयप्पहुिं एक्का चेव उदयाविलया होदि ति घेत्तन्ता। एसो च अत्थो सन्वासिं किट्टीणं वेदगस्स संधीए पादेक्कं जोजेयन्त्रो। एवं विदियभासगाहाए अत्थो समत्तो। तदो किट्टीखवणाए चउथी मूलगाहा समप्पदि ति जाणावणफलस्वसंहारविकमाह —

# 🕸 चउत्थी मूलगाहा खवणाए समता। 🦠

§ (२३६) सुगममेदमुवसहारवक्कं । एवमेतिएण प्रवंधेण सुहुमसांपराइय-गुणट्ठाणमविहं कादूण चरित्तमोहक्खवणाए किट्टीवेदगस्स परूवणाविहासणं तत्थेव सुत्तप्कासं च कादूण संपिह एसा सन्वा वि परूवणा पुरिस्रवेदस्स कोहसंजलणोदयेण सेढिमारुढस्स खवगस्स परूविदा ति जाणावणद्वमुत्तरसुत्तमाह—

श्रुप्ता प्रस्वणा पुरिसवेदगस्स कोहेण उवद्विदस्स ।

# वे दोनों आविलयाँ भी एक संग्रह कुन्टिसे दूसरी संग्रह कुन्टिमें संक्रमण करने-वाले भपकके तदनन्तर समयमें अर्थात् एक समय कम उच्छिन्टाविलके गल जानेपर एक उदयाविलमात्र रह जाती है।

§ २३५ यह सूत्र गतार्थं है। इतनी विशेषता है कि इस सूत्रमें 'से काले एगा उदयाविलया' ऐसा कहने पर उसका अर्थं है कि एक समय कम उदयाविल प्रमाण गोपुच्छाओं के स्तिवृक्त संक्रमद्वारा वेदी जानेवाली संग्रह कृष्टिमें संक्रान्त होने पर तदनन्तर समयसे लेकर एक हो उदयाविल होती है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये। और यह अर्थ सभी संग्रह कृष्टियोंका वेदन करनेवाले सापकके सिन्धकालमें प्रत्येकके योजित करना चाहिये। इस प्रकार दूसरी भाष्यगायाका अर्थ समाप्त हुआ। तत्पश्चात् कृष्टिक्षपककी चौथी मूल गाया समाप्त होती है इस बातका ज्ञान कराने के फलस्वरूप उपसंहार वाक्य कहते हैं—

# इस प्रकार भपणामें चौथों मूल गाथा समाप्त हुई।

§ २३६ यह उपसंहारवाक्य सुगम है। इस प्रकार इतने प्रबन्धद्वारा सूक्ष्मसाम्परायिक गुण-स्थानको मर्यादा करके चारित्रमोहनीयको क्षपणामें संग्रह कुष्टिवेदकुके प्ररूपणासम्बन्धो-विभाषा और उसी प्रसंगसे सूत्रस्पर्श करके अब यह सभी प्ररूपणा क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपक श्रेणिपर चढ़े हुए पुरुषवेदीके कही है, इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

# यह त्ररूपणा क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए पुरुषतेदी क्षपकके जाननी चाहिये। § २३७ एसा सन्वावि अणंतरपरूविदा सुहुमसांपराइयगुणहाणपञ्जंता परूवणा पुरिसवेदोदयक्खवगस्स कोहसंजलणोदयेण खवगसेढिग्जविद्वदस्स परूविदा ति वुत्तं होइ।

§ २३८ संपिं पुरिसवेदोदयस्स चेव माणोदयेण सेढिमारुढ्स्स केरिसी परूवणा होदि त्ति आसंकाए तिव्वसयणाणत्तगवेमणहुमुविरमं पर्वधमाह—

**\* पुरिसवेदयस्य** चेव माणेण जवहिदस्स णाणतं वत्तइस्सामो ।

\$ २३७ यह अनन्तर पूर्वं सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थान पर्यन्त कही गई सभी प्ररूपणा क्रोध संज्वलन कपायके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए पुरुषवेदके उदयवाले क्षपक जीवके कही गई है, यह उक्त कथनका तात्पर्यं है ।

विशेषार्थे—चौथो मूल गाथामें जो कहा गया है उसका भाव यह है कि एक संग्रहकृष्टिका वेदन करके जब अन्य संग्रहकुष्टिका अपकर्षण करके वेदन करनेवाले क्षपकके सन्धिस्थानमें पूर्वमें वेदो गई संग्रहकृष्टिका जो भाग शेष बचता है उसकी क्षपणा कैसे होती है? क्या उदयद्वारा उत्तकी क्षरणा होती है या पर प्रकृतिसंक्रमद्वारा संक्रमण करके उसकी क्षरणा होती है तथा एक समयकम उच्छिष्टाविलप्रमाण जो गोपुच्छा शेष रहती है उसकी क्षपणा कैसे होती है ? यहाँ शेष पदद्वारा दो समय कम दो आविल प्रमाण नवकवन्ध और एक समय कम एक आवलिप्रमाण उच्छिष्टावलिका ग्रहण किया गया है। इन प्रकार यह मूलगांथा पृच्छासूत्र है। आगे इसका स्पष्टीकरण करनेके लिये दो भाष्यंगायाएँ आई हैं। उनमेंसे पहली भाष्यगायामें यह बतलाया गया है कि जो दो समय कम दो आवलिप्रमाण शेष बचता है तथा एक समय कम उच्छिष्टाविल प्रमाण जो शेष बचता है उसमेंसे एक समय कम उच्छिष्टाविलप्रमाण गोपुच्छाका तो स्तिवक संक्रमणद्वारा उदयमें निक्षेप करके निर्जीण करता है तथा दो समय कम दो आवलि प्रमाण जो नवकबन्ध प्रमाण गोपुच्छा शेष रहती है उसको अधःप्रवृत्तसंक्रमद्वारा दूसरी संग्रहकृष्टिमें संक्रमित करके क्षपणा करता है। तथा दूसरी भाष्यगाथामें यह बतलाया गया है कि जब यह क्षपक एक संग्रहकुष्टिका वेदन करके दूसरी संग्रह कृष्टिका वेदन करता है तब इसके एक तो जो एक समय कम उच्छिष्टाविलप्रमाण गोपुच्छा शेष वचती है उसकी एक उदयावील होती है। दूसरे जो इस समय अपकर्षण करके वेदी जाने वाली संग्रहकृष्टि है उसकी उदयाव ल होती है। इस प्रकार संग्रहकृष्टियोंके सव सन्धि स्थानोंमें दो उदयावित्यां होती हैं। मात्र जब एक समय कम उच्छिष्टा-विलप्रमाण गोपुच्छाका स्तिवृक संक्रमद्वारा उदय हो जाता है तब एक हो उदयाविल शेष बचती है ऐसा यहाँ समझना चाहिये।

§ २३८ अब मानसंज्वलन कषायके उदयसे श्रेणि पर चढ़े हुए पुरुषवेदके उदयाविल क्षपक जीवके कैसी प्ररूपणा होती है ? ऐसी आशंका होनेपर उस विषयमें नानापन (मेद) का अनुसन्धान करनेकेलिये आगेके प्रबन्धको कहते हैं—

अब मान-संज्वलनके उदयसे श्रेणि पर चढ़नेवाले पुरुषवेदी क्षपकको जो विभिन्नता होती है उसे बतलावेंगे।

१. पुसिवेदस्स ता० ।

'§ २३९ सुगमं।

**% तं जहा ।** 

§ २४० सुगमं।

\* अंतरे अकदे णित्थ णाणतं ।

§ २४१ एत्थ णाणत्तिसिंद् बुते मेदो विसेसो पुधभावो ति एयद्दो । तदो अंतर-करणादो पुन्वावत्थाए वट्टमाणाणं कोह-माणोदयक्खवगाणं ण कोत्थि मेदसंभवो ति वृत्तं होइ ।

\* श्रंतरे कदे णाणत्तं।

§ २४२ अंतरकरणे पुण समाणिदे तत्तो प्वहुडि केतिओ वि णाणत्तसंभवो अत्थि तमिदाणि भणिस्सामी ति वृत्तं होदि । संपिह को सो विसेससंभवो ति आसंकाए इदमाह—

\* अंतरे कदे को इस्स पढम दिदी णितथ, माणस्स अतिथ।

§ २४३ पुन्विन्लक्खवगो पुरिसवेदेण सह कोहसंजलणस्स पढमद्विदिमंतोग्रहुत्ता-यामेण ठवेदि । एसो वुण पुरिसवेदेण सह माणसंजलणस्स पढमद्विदि ठवेदि त्ति एद-

§ २४१ इस सूत्रमें 'णाणत्त' ऐसा कहनेपर भेद, विशेष और पृथग्भाव ये तीनों एकार्थक हैं। अतएव अन्तरकरणसे पूर्व अवस्थामें विद्यमान क्षपक जीवोंके क्रोधसंज्वलन और मानसंज्वलनके क्षपणाके समय कोई भेद सम्भव नहीं है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

### \* अन्तरिक्रयाके सम्पन्न करने पर विभिन्नता है।

§ २४२ परन्तु अन्तरकरण क्रियाके सम्पन्न होने पर वहाँसे लेकर कितनी ही विभिन्नता सम्भव है उसे इस समय कहेंगे, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अब वह कौन सा विशेष सम्भव है ऐसी आशंका होनेपर इस सूत्रको कहते हैं—

अन्तरिक्रयाके सम्पन्न करनेके बाद क्रोधसंच्वलनकी प्रथम स्थिति नहीं होती, मानसंज्वलनकी प्रथम स्थिति होती है।

§ २४३ पहलेंके क्षपक जीव अर्थात् क्रोघसंज्वलनके उदयके साथ क्षपक श्रेणिपर चढ़ने-वाला क्षपक जीव पुरुषवेदकं साथ क्रोघसंज्वलनकी प्रथम स्थितिको अन्तर्मुहूर्त आयाम रूपसे

<sup>§</sup> २३९ यह सूत्र-सुगम है।

**<sup>%-</sup>वह** जैसे ।

<sup>§</sup> २४० यह सूत्र सुगम है।

क्ष अन्तरकरणद्वारा अन्तर नहीं करने तक कोई विभिन्नता नहीं है।

मेत्थ णाणत्तं सुत्तिणिहिद्वमवहारेयव्वं । कुदो एविमिदि चे ? णिरुद्धवेदसंजलणाण-मण्णहा वेदगभावाणुववत्तीदो । संपिह एसा माणसंजलणपढमिद्वदी किंपमाणा होदि, किं कोहसंजलणपढमिद्वदीए सिरसा अहियूणा वा त्ति आसंकाए णिण्णयविद्वाणद्वमुव-रिमं पर्वधमाह——

### \* सा केम्महंती।

§ २४४ सा माणसंजलणपढमिंडदी 'केम्महंती', कियन्महती, किं प्रमाणित ? प्रश्नः कृतो भवति । अत्रोत्तरमाह—

\* जहेही कोहेण उवडिदस्स कोहस्स पहमडिदी कोहस्स चेव खव-णद्धा तहेही चेव एस्महंती माणेण उवडिदस्स माणस्स पहमडिदी।

§ २४५ जहें ही जित्तयमेत्ती कोहोदएण चिंद्रदस खनगस्स कोहस्स पढमिट्टदी किट्टीकरणद्धा पज्जंता पुणो कोहस्स चेन तिण्हं संगहिकट्टीणं खनणद्धा च तहें ही "तण्पमाणा-चेन माणोदयक्खनगस्स माणसंजलणपढमिट्टदी दट्टच्या । एम्महंतीए पढम-

स्थापित करता है। परन्तु यह क्षपक अर्थात् मानसंज्वलनके उदयके साथ क्षपकथे णिपर चढ़नेवाला क्षपक पुरुषवेदके साथ मानसंज्वलनको प्रथम स्थिति स्थापित करता है, इस प्रकार यह भेद यहाँ पर सूत्रमें कहा गया जानना चाहिये।

शंका\_इस प्रकार किस कारणसे है ?

समाधान—पुरुषवेदके साथ विवक्षित संज्वलनका अन्यथा वेदकपना नहीं बन सकता है। अब मानसंज्वलनकी प्रथम स्थिति कितनी बड़ो होती है, क्या क्रोधसंज्वलनकी प्रथम स्थितिके समान होती है या अधिक होती है या कम होती है ? ऐसी आशंकार्ये होनेपर निर्णय करनेकेलिये आगेफे प्रबन्धको कहते हैं—

### # वह कितनी वड़ी होती है ?

§ २४४ वह मानसंज्वलनको प्रथम स्थिति 'केम्महंती' कितनी बड़ी अर्थात् कितनी प्रमाण वाली होती है ? इस प्रकार यह प्रश्न किया गया है । अब यहाँपर इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं—

\* क्रोधसंज्वलनसे क्षपकश्रेणि पर चढ़े हुए जीवकी क्रोधसंज्वलनकी जिस प्रमाण में प्रथम स्थिति होती है और जितने प्रमाणमें क्रोधसंज्वलनका क्षपणाकाल है, मान-संज्वलनसे क्षपक श्रेणिपर चढ़े हुए जीवके तत्प्रमाणमें मानसंज्वलनकी प्रथम स्थिति होती है।

§ २४५ क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए जीवके क्रोधसंज्वलनकी कृष्टिकरण-पर्यन्त तथा क्रोधसंज्वलनसम्बन्धी तीन संग्रह कृष्टियोंका क्षपणाकाल है 'तद्देही' तत्प्रमाण हो मान-

१. एवं महंती आ॰।

हिदीए विणा तिन्वसयाणमावासयाणं संपुण्णभावाणुववत्तीदो । एवं पढमिहिदियमाण-विसये दोण्हं खवगाणं णाणत्तमेदं पदुष्पाइय संपिह एदिस्से पढमिहिदीए अन्भंतरे कीरमाणाणं आवासयाणं णाणत्तगवेसणहम्मविरमं पवंधमाह—

# जिम्ह को हेण उविद्वे अस्सकण्णकरणं करेदि, माणेण उविद्वे तिम्ह काले को हं खवेदि ।

§ २४६ कोहोदएण चिंदो खवगो जिम्म उद्देसे चउण्हं संजलणाणमस्सकण्ण-करणसपुन्वफद्यविहाणं च करेदि तिम्ह उद्देसे एसो माणोदयक्खवगो कोहसंजलणं फद्यसरूवेणेव खवेदि; तत्थ प्यारंतरासंभवादो ति वृत्तं होदि । इदो एवमेत्थ किरिया-विवज्जासो जादो ति णासंकणिज्जं, माणोदयक्खवगम्मि कोहसंजलणस्स उदयाभावेण फद्यगदस्सेव विणाससिद्धीए विरोहाभावादो । ण चाणियद्विगुणहाणे परिणाममेदा-संभवमस्सियूण पयदणाणत्तविहाणं समंजसं करणपरिणामाणमभिण्णसहावत्ते वि

संज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपक जीवकी मानसंज्वलनकी प्रथम स्थिति जानना चाहिये, क्योंकि इतनी बड़ी प्रथम स्थितिके बिना तिद्वविषयक आवश्यकोंका पूरा होना नहीं बन सकता। इस प्रकार प्रथम स्थितिसम्बन्धी प्रमाणके विषयमें दोनों क्षपकोंके मध्य जो विभिन्नता है उसका कथन करके अब इस प्रथम स्थितिके भीतर किये जाने वाले आवश्यकोंकी विभिन्नताका कथन करनेके लिये आगेके प्रबन्धकों कहते हैं—

\* क्रोधसंज्वलनके उद्यसे क्षपक श्रेणि पर चड़ा हुआ क्षपक जिस काल में अञ्चकर्णकरण करता है, मानसंज्वलनसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ा हुआ क्षपक उस कालमें क्रोधसंज्वलनकी क्षपणा करता है।

§ २४६ क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपक श्रेणीपर चढ़ा हुआ क्षपक जिस स्थानपर चारों संज्वलनोंकी अश्वकर्णकरणिकया और अपूर्वस्पर्धकविधिको सम्पन्न करता है उस स्थान पर मान-संज्वलनके उदयसे क्षपक श्रेणिपर चढ़ा हुआ यह क्षपक क्रोधसंज्वलनको स्पर्धकरूपसे मात्र क्षय करता है, क्योंकि वहाँ पर अन्य कोई प्रकार सम्भव नहीं है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंका-यहाँ पर इस प्रकारका क्रिया-विपर्यास कैसे हो गया है ?

समाधान ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये; क्योंकि मानसंज्वलनके उदयसे क्षपक श्रेणि-पर चढ़नेत्राले क्षपकके क्रोधसंज्वलनका उदय न होनेके कारण स्पर्धक अवस्थामें रहते हुए हो क्रोध संज्वलनका विनाश सिद्ध होता है, इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं है। और अनिवृत्तिकरण गुण-स्थानमे परिणामोंका भेद सम्भव नहीं है, इसलिये इस अपेक्षा प्रकृतमें भेदका कथन करना ठीक नहीं है, क्योंकि इस गुणस्थानके करणपरिणामोंके अभिन्न स्वभाव होने पर भी भिन्न कषायोंके उदयके

१. आ॰ ता॰ प्रत्योः विहदावणं इति पाठः ।

भिण्णकसायोदयसहकारिकारणसिण्णहाणवसेण पयदणाणत्तिद्धीए बाहाणुवलंभादो । तदो तदियमेदं णाणत्तिमिदि सिद्धमिवरुद्धं ।

\* कोहेण उविद्वदस्य जा किद्दीकरणद्धा माणेण उविद्वदस्य तिम्ह काले अस्सकण्णकरणद्धा।

§ २४७ पुन्तिन्लखनगस्स जिम्म उद्देसे चदुण्हं संजलणाणं किङ्कीकरणद्धा पय-द्विद तिम्ह एदस्स माणोदयक्खनगस्स तिण्हं संजलणाणमस्सकण्णकरणद्धा पवत्ति, तत्थ तिस्से जहावसरपत्तत्तादो ति वुत्तं होइ। तदो चडत्थमेदं णाणत्तमेदस्स माणोदय-क्खनगस्स जादमिदि सिद्धं।

\* को हेण उविद्वरस जा को हस्स खवणद्धा माणेण उविद्वरस तिम्ह काले किद्योकरणद्धा।

§ २४८ तुन्विन्लखवगस्स जिम्म उद्देसे कोहस्स तिण्हं संगहिकडीणं खवण-भालो जादो तिम्ह एदस्स खवगस्स तिण्हं संजलणाणं किडीकरणद्वा भवदि, पुन्वमेव णिस्संतीकयकोहसंजलणसन्बद्ध-माण-माया-लोहसंजलणपिडवद्धाणं णवण्हं संगहिकडीणं परिष्फुडमेव णिन्वत्तणोवलंभादो ति पंचममेदं णाणत्तमवहारेयन्वं।

सहकारी कारणोंके सन्निधानके वशसे प्रकृतमें नानापनकी सिद्धिमें कोई बाधा नहीं पाई जाती। इसिलये यह तीसरा नानापन है, यह अविरोधरूपसे सिद्ध हो जाता है।

क्रीधसंव्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके जो कृष्टिकरणका काल है, मानसंव्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके उस कालमें अध्व-कर्णकरण काल होता है।

§ २४७ पिछले क्षपकके जिस स्थानमें चारों संज्वलनोंका कृष्टिकरणकाल प्रवृत्त होता है उसी स्थान पर मानसंज्वलनके उदयसे क्षपक श्रेणिपर चढ़े हुए इस क्षपकके तीन संज्वलनोंका अक्वकर्णकरणकाल प्रवृत्त होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है, क्योंकि वहाँ वह यथावसरप्राप्त है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इस कारण मानसंज्वलनके उदयसे क्षपक श्रेणिपर चढ़े हुए इस क्षपकके यह चौथा मेद हो गया है, यह सिद्ध हुआ।

श्री क्रिक्सिन्वलनके उदयसे क्षपकश्रीणिपर चढ़े हुए क्षपकके जो क्रोधसंज्वलनका क्षपणा-काल है, मानसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रीणिपर चढ़े हुए क्षपकके उस कालमें क्रिक्टकरण-काल होता है।

§ २४८ पिछले क्षपकके जिस स्थानमें क्रोध संज्वलनकी तीन संग्रह कृष्टियोंका जो क्षपणा काल हो गया है उसी स्थानमें इस क्षपकके तीन संज्वलनोंका कृष्टिकरणकाल होता है, क्योंिक जिसने पहले ही क्रोध संज्वलनको निःसत्त्व कर दिया है उसके उस सब कालके भीतर मान, माया और लोभ संज्वलनसे सम्बन्ध रखनेवाली नौ संग्रह कृष्टियोंकी स्पष्टरूपसे ही रचना पाई जाती है, इस प्रकार यह इन दोनोंमें पाँचवाँ भेद जानना चाहिये।

क्ष कोहेण उवद्विदस्स जा माणस्स खवणद्धा, माणेण उवद्विदस्स तिम्ह चेव काले माणस्स खवणद्धा।

§ २४९ कोहोदएण चिंदस्स खनगरस जा माणस्स तिण्हं संगहिकट्टीण खनणद्धा तिम्ह चेन काले एसो माणनेदगखनगो अप्पणो तिण्हं संगहिकट्टीणं खनणाए पय-ट्टिद, ण तत्थ किंचि णाणत्तमित्थ ति भणिदं होदि । एतो उनिरमसन्नत्थेन दोण्हं खनगाणं णाणतेण निणा सन्ना परूनणा पयट्टिद ति । जाणानणफलो उत्तरसुत्त-णिद्देसो—

एतो पाये जहा कोहेण उविद्वरस विही तहा माणेण उविद्वरस ।

§ २५० गयत्थमेदं सुत्तं । एवमेत्तिएण पवंधेण पुरिसवेदोदयक्खवगस्स णिरुं-भणं कादूण तत्थ कोहोदयक्खवगादो माणोदयक्खवगस्स णाणत्तमणुमंग्गिय संपिह तस्सेव पुरिसवेदक्खवगस्स मायोदयेण सेढिमारूढस्स जो णाणत्तविचारो तिणणणय-विहाणहुमुविरमं सुत्तपवंधमाह-

\* क्रोध संज्वलनके उद्यसे क्षपक श्रेणि पर चढे हुए क्षपकके जो मान संज्वलन का क्षपणा काल है, मानसंज्वलनसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके उसी कालमें मानसंज्वलनका क्षपणाकाल है।

§ २४९ क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपक श्रेणिपर चढ़े हुए क्षपक्रके जो मानसंज्वलनकी तीन संग्रह कृष्टियोंका जो क्षपणा काल है उसी कालमें यह मान संज्वलनका वेदन करनेवाला क्षपक अपनी तीन संग्रह कृष्टियोंकी क्षपणामें प्रवृत्त होता है। इस प्रकार इसमें कोई विभिन्नता नहीं है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इससे आगे सर्वत्र ही दोनों क्षपकोंके भेदके विना समस्त प्ररूपणा प्रवृत्त होती है, यह ज्ञान करानेके फलस्वरूप आगेके सूत्रका निर्देश करते हैं—

\* इससे आगे जिस प्रकार क्रोधसंच्वलनके उदयसे अपकश्रेणिपर चढ़े हुए अपकश्री अपणाकी विधि कही है उसी प्रकार मानसंच्वलनके उदयसे अपक श्रेणिपर चढ़े हुए अपककी अपणाकी विधि जाननी चाहिये।

§ २५० यह सूत्र गतार्थं है। इस प्रकार इतने प्रवन्ध द्वारा पुरुषवेदके उदयसे क्षपक श्रेणि पर चढ़े हुए क्षपकको विवक्षित कर वहाँ क्रोध सज्वलनके उदयसे क्षपक श्रेणि पर चढ़े हुए क्षपकसे मानसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणि पर चढ़े हुए क्षाकको विभिन्नताका अनुसन्धान करके अब पुरुषवेदके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए उसी पुरुषवेदो क्षपकके मायासंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए अपकके जो विभिन्नताका विचार है उसका निर्णय करनेके लिए आगेके सूत्र-प्रबन्धको कहते हैं—

- \* पुरिसवेदयस्स मायाए उविहदस्स णाणतं वत्तहस्सामो ।
- s २५१ सुगमं ।
- **\* तं जहा ।**
- § २५२ सुगमं।
- \* कोहेण उविहदस्स जम्महंती कोहस्स पहमिहदी कोहस्स चेव खव-णद्धा साणस्स च खवणद्धा सायाए उविहदस्स एम्महंती सायाए पहम-हिदी।

§ २५३ एत्थ वि अंतरे अकदे णित्थ णाणत्तं; अंतरे कदे णाणत्तमिदि अहियार-वसेणाहिसंबंधो कायन्वो । तदो अंतरं करेमाणो मायोदयक्षवगो सेससंजलणपरिहारेण मायासंजलणस्सेव पढमिहिदिमंतोग्रहुत्तायामेण इवेदि । सा च केम्महंती होदि ति-पुन्छिदे कोहोदयेणोविहिदस्स खनगरस जम्महंती कोहस्स पढमिहिदी सगंतोिक्खित्त-अस्सकण्णकरणिकद्दीकरणद्धा कोहस्स चेव तिण्हं किट्टीणं खवणद्धा माणस्स च तिण्हं संगहिकट्टीणं खवणद्धा संपिंडिदा एम्महंती एत्तियमेत्तपमाणविसेसोवलिकख्या मायाए

अब माया संज्वलनके उदयसे क्षपकश्रीणपर चढ़े हुए क्षपकके पुरुषवेदीकी
 विभिन्नताको वतलावेंगे।

<sup>§</sup> २५१ यह सूत्र सुगम है।

**<sup>\*</sup> वह जसे ।** 

<sup>§</sup> २५२ यह सूत्र सुगम है।

<sup>\*</sup> क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके जितनी बड़ी क्रोध-संज्वलनकी प्रथमस्थिति, क्रोधसंज्वलनका ही क्षपणाकाल और मानसंज्वलनका क्षपणा-काल होता है, मायासंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके मायासंज्वलन-की उतनी बड़ी प्रथमस्थिति होती है।

<sup>§</sup> २५३ यहाँ पर भी अन्तर नहीं करनेके पहले तक विभिन्नता नहीं है । अन्तर करलेनेपर विभिन्नता है, ऐसा अधिकारवश सम्बन्ध कर लेना चाहिये । अतः अन्तर करके माया संज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़नेवाला क्षपक शेप संज्वलनोंको छोड़कर माया संज्वलनको हो अन्त-मूह्तं प्रमाण प्रथम स्थित स्थापित करता है । किन्तु वह कितनी बड़ो होती है ? ऐसा पूछने पर कोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपककी जितनो बड़ो कोधसंज्वलनको प्रथमस्थिति होती है, जिसके भीतर अश्वकर्णकरणकाल, कृष्टिकरणकाल तथा कोधसंज्वलनको तीनों संग्रहकृष्टियोंका क्षपणा काल तथा मान संज्वलनको हो तीनों संग्रहकृष्टियोंका क्षपणा काल तथा मान संज्वलनको हो तीनों संग्रहकृष्टियोंका क्षपणा काल मिलकर गिभित है उतनी बड़ी अर्थात् इतने वड़े प्रमाण विशेषसे उपलक्षित माया संज्वलनके ज्वयसे क्षपकन

समविद्वदस्तेदस्स खवगस्स पढमिंद्विदी होदि ति तप्पमाणावच्छेदो एदेण सुत्तेण कदो दहुन्वो । किं पुण कारणमेम्महंती एदस्स पढमिंद्विदी जादा ति णासंकणिज्जं, एदिस्से पढमिंद्विए अन्भंतरे कीरमाणकज्जमेदाणमेत्तियमेत्तकालेण विणा संपुण्णमावाणुव-वत्तीदो । संपिंद्व एत्थ कीरमाणकज्जभेदाणं णाणत्तगवेसणं कुणमाणो उविरमं पवंधमाह ।

\* कोहेण उबिहदो जिम्ह अस्सकंग्णकरणं करेदि मायाए उबिहदो तिम्ह कोहं खबेदि।

§ २५४ सुगमं।

\* कोहेण उवडिदो जिम्ह किटी श्रो करेदि, मायाए उवडिदो तिम्ह माणं खवेदि।

§ २५५ सुगममेदं पि सुत्तं । कोह-माण-संजलणाणमेत्थ फद्दयसरूवेणेव कोहोदय-खवगस्स अस्सकण्णकरण-किट्टीकरणद्धासु जहाकमं खवणसिद्धीए परमागमुज्जोवबलेण सुपरिणिच्छिदत्तादो ।

श्रेणिंपर चढ़े हुए इस क्षपककी प्रथम स्थिति होती है। इसं प्रकार उस अर्थात् मायासंज्वलेनके उदयं से क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपककी प्रथमस्थितिके प्रमाणका इस सूत्रद्वारा कथन किया गया जानना चाहिये।

शंका-परतु मायासंज्वलनकी इतनी बड़ी प्रथमस्थिति हो गई, इसका क्या कारण है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि इस प्रथम स्थितिके भीतर किये जानेवाले कार्यभेद इतने कालके बिना पूर्णताको नहीं प्राप्त हो सकते।

अब यहाँ पर किये जानेवाले कार्य-भेदोंकी विभिन्तताका अनुसन्धान करते हुए आगेके प्रबन्धको कहते हैं—

\* क्रोधसंच्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़नेवाला क्षपक जिस कालमें अद्व-कर्णकरण करता है, मायासंच्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़नेवाला क्षपक उस कालमें क्रोधसंच्वलनका क्षय करता है।

§ २५४ यह सूत्र सुगम है।

\* क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़नेवाला क्षपक जिस कालमें कृष्टियों-को करता है, मायासंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़नेवाला क्षपक उस कालमें मानसंज्वलनका क्षय करता है।

§ २५५ यह सूत्र भी सुगम है। क्रोघसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके अरव-कर्णकरण और कृष्टिकरण इन दोनों में जितना समय लगता है; मायासंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणि-पर चढ़े हुए क्षपकके उतने कालमें क्रमसे क्रोधसंज्वलन और मानसंज्वलनका स्पर्धकरूपसे क्षय सिद्ध होता है यह परमागमके उद्योतके बलसे अच्छी तरह निश्चित होता है। कोहेण उविद्वते जिम्ह कोघं खवेदि मायाए उविद्वते तिम्ह
 श्रम्सकण्णकरणं करेदि ।

§ २५६ कोहोदयक्खवगस्य कोहतिण्णिसंगहिकट्टीणं खवणद्वाए एसो मायोदय-क्खवगो दोण्हं संजलणाणमस्सकण्णकरणिवहाणमपुन्त्रफहयेहिं सह पयट्टावेदि ति वृत्तं होइ। कुदो एवंविहो किरियाविवन्जासो एत्थ जादो ति णासंका कायन्त्रा, णाणा-जीविवसयाणमणियद्विपरिणामाणमभिण्णसरूवत्ते वि कसायोदयमेदसहकारिकारणवसेण तहाविहमेदसिद्धीए वाहाणुवलंभादो। तदो चडत्थभेदं णाणत्तमवहारेयन्त्रमिदि सिद्धं।

\* कोहेण उवहिदो जिम्ह माणं खवेदि मायाए उवहिदो तिम्ह किही चो करेदि।

§ २५७ कोहोदयक्खवगस्स माणतिण्णिसंगहिक द्वीणं खवणद्वाए एदस्स खवगस्स माया-लोभसंजलणिवसयाणं छण्हं संगहिक द्वीणं णिव्वत्तणिसद्वीए णिप्पिडवंध मुवलं-भादो । तदो पंचमभेदं णाणत्तमिदि सिद्धं ।

\* क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ा हुआ जिस कालमें क्रोधका क्षय करता है, मायासंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ क्षपक उस कालमें अवव-कर्णकरण करता है।

\$ २५६ कोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके क्रोधसंज्वलनकी तीन संग्रह-कृष्टियोंकी क्षपणाके कालमें यह मायासंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़नेवाला क्षपक कोध-संज्वलन और मानसंज्वलनके अश्वकणंकरणकी विधिको अपूर्वस्पधंकोंके साथ प्रवर्ताता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका-यहाँ पर इस प्रकारकी क्रियाकी विपरीतता कैसे हो गई ?

समाधान—ऐसी बाशंका नहीं करनी चाहिये क्योंकि नाना जीवोविषयक अनिवृत्ति-करणके सम्बन्धी परिणामोंके अभिन्नस्वरूप होनेपर भी कषायोंके उदयमें भेदसम्बन्धी सहकारी कारणोंके वशसे उस प्रकारके भेदकी सिद्धिमें कोई बाधा नहीं पायी जाती । इस कारण चौथा भेद नाना रूप जानना चाहिये, यह सिद्ध होता है।

\* क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ा हुआ क्षपक जिस कालमें मान-संज्वलनका क्षय करता है, मायासंज्वलनसे क्षपक श्रेणिपर चढ़ा हुआ क्षपक उस कालमें कृष्टियोंको करता है।

§ २५७ क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके मानसंज्वलनको तीन संग्रह-कृष्टिकी क्षपणाके कालमें इस क्षपकके माया और लोमसंज्वलनविषयक छह संग्रहकृष्टियोंके रचना-की सिद्धि बिना बाधाके उपलब्ध होती है। इसलिये यह पाँचवीं विभिन्नता है, यह सिद्ध हुआ। ः \* कोहेण उवहिदो जिम्ह मायं खवेदि तिम्ह चेव मायाए उवहिदो मायं खवेदि।

§ २५८ दोण्हं पि खनगाणं माया-खनणद्वाए णाणत्तेण निणा पनुत्तिदंसणादोः; ण तत्थ किंचि णाणत्तमिदि नुत्तं होइ। एत्तो प्पहुडि नान सुहुमसांपराइयिकद्वीखनणद्वा तान णित्थ चेन णाणत्तमिदि पदुष्पायणहुमिदमाह—

#### <sup>क्ष</sup> एत्तो पाए लोभं खवेमाणस्स णत्थि णाणत्तं।

§ २५९ गयत्थमेदं सुत्तं, एदिम्म विसये दोण्हं पि खवगाणं णाणत्तेण विणा पवुत्तिदंसणादो । एवमेत्तिएण पवंघेण मायोदयक्खवगस्स णाणत्तपरूवणं कादृण संपिंह लोभोदयक्खवगं घेत्तूण कोहोदयक्खवगेण सह सिण्यासं कुणमाणो उविसमं प्रांधमाढवेह ।

अ पुरिसवेदयस्स लोभेण उविहदस्स णाणतं वत्तइस्सामो । § २६० सुगमं ।

\* क्रोधसंज्वलनके उद्यसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ा हुआ क्षपक जिस समय माया का क्षय करता हैं उंसी समय मायासंज्वलनके उद्यसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ा हुआ क्षपक मायासंज्वलनका क्षय करता है।

\$ २५८ दोनों ही क्षपकोंके मायासंज्वलनके क्षपणासम्बन्धी कालमें विभिन्नताके बिना प्रवृत्ति देखी जाती है, वहाँ कुछ भी भेद नहीं है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। तथा यहाँसे लेकर जब तक सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिका काल है तब तक कोई भेद नहीं है, इस बातका कथन करनेकेलिये इस सूत्रको कहते हैं—

# \* इससे आगे लोभ-संज्वलनकी क्षपणा करनेवालेके कोई मेद नहीं है।

§ २५९ यह सूत्र गतार्थं है, क्योंकि इस स्थानमें दोनों ही क्षपकोंके भेदके विना प्रवृत्ति देखी जाती है। इस प्रकार इतने प्रवन्धद्वारा मायासंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपककी विभिन्नताकी प्ररूपणा करके अब लोभसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकको ग्रहणकर कोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके साथ सन्निकर्पको करते हुए आगेके प्रवन्धको अरम्भ करते हैं—

र्म कोभसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणि पर चढ़े हुए 'पुरुषवेदी क्षपककी विभि-न्नताको वतलावेंगे।

े १६० यह सूत्र सुगम है।

१. खनगाणं खनणद्वाए आ०।

- क श्रंतरं करेमाणो लोभस्स पहमहिदिं ठवेदि।
- § २६२ एदं ताव पढमं णाणत्तं । पुन्तिन्छक्खवगो कोहसंजलणस्स पढमहिदि-मंतोग्रहुत्तायामेण ठवेदि । एसो वुण तप्परिहारेण लोहसंजलणस्स अंतोग्रहुत्तमेत्तिं पढमहिदिं ठवेदि त्ति । संपिह एदिस्से पढमहिदीए पमाणविसेसावहरणहमिदमाह—
  - <sup>88</sup> सा केम्महंती ?
  - § २६३ सा कियन्महत्ती ? किं प्रमाणेति प्रश्नः कृतो भवति ।
- क जहेही कोहेण उवहिदस्स कोहस्स पटमहिदी कोहस्स माण्स्स मायाए च खवणद्धा तहेही लोभेण उवहिदस्स पटमहिदी।
- § २६४ कोहोदयक्खवगस्स कोहपढमिहदीए कोह-माण-मायाणं खवणद्धाए च संपिंडिदाए जं पमाणग्रुप्पज्जिद तित्तियमेत्ती एदस्स पढमिहदी होदि ति वृत्तं होइ।

§ २६१ यह सूत्र सुगम है।

अन्तर करनेवाला अपक लोभसंज्वलनकी प्रथमस्थिति स्थापित करता है।

§ २६२ यह प्रथम भेद-विशेषता है। पहलेका क्षपक क्रोधसंज्वलनकी प्रथम स्थित अन्तर्मुं हूर्त-प्रमाण-स्थापित करता है। परन्तु यह क्षपक उसके परिहाररूपसे लोभसंज्वलनकी अन्तर्मु हूर्तप्रमाण प्रथम स्थिति स्थापित करता है। अब इस प्रथम स्थितिक प्रमाणिवशेषका अवधारण करनेकेलिये इस सूत्र को कहते हैं—

क्ष वह लोभसंज्वलनके उदय से क्षपकछेणिपर चढ़े हुए क्षपकके प्रथम स्थिति कितनी बड़ी होती है ?

अ क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके जितनी बड़ी क्रोध-संज्वलनकी प्रथम स्थिति तथा क्रोध, मान और माया संज्वलनका क्षपणाकाल है उतनी बड़ी लोभसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रणिपर चढ़े हुए क्षपकके प्रथम स्थिति होती है।

ई २६४ क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके क्रोधसंज्वलनकी प्रथम स्थिति ''तथा क्रोध, मान और मायासंज्वलनके क्षपणाकालको एकत्रित करनेपर जितना प्रमाण उत्पन्न होता है उतनी बड़ी इसकी प्रथम स्थिति होती है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। और इस प्रकारकी

क्ष जब तक अन्तर नहीं करता है तब तक भेद नहीं है।

ण च एवंविहा पढमिट्टदी एत्थ णिरित्थया, एदिस्से चेव पढमिट्टदीए अव्भंतरे कोह-माण-मायाणं खवणद्धाओ अस्सकण्णकरणिकट्टीकरणद्धाओ च जहाकममणुपालेमा-णस्सेदस्स एम्महंतीए पढमिट्टदीए सप्पओजणत्तदंसणादो। संपिह एदिस्से पढम-ट्टिदीए अव्भंतरे कोरमाणकज्जमेदाणं णिण्णयविहाणद्वमुविरमं प्वधमाह—

\* कोहेण उवद्विदो जिम्ह अस्सकण्णकरणं करेदि, लोभेण उवद्विदो तिम्ह कोहं खबेदि।

\* कोहेण उवद्विदो जिम्ह किटीओ करेदि लोभेण उवद्विदो तिम्ह माणं खवेदि ।

\* कोहेण उवद्विदो जिम्ह कोहं खवेदि लोभेण उवद्विदो तिम्ह मायं खवेदि।

# कोहेण जवहिदो जिम्ह माणं खवेदि, लोभेण जवहिदो तिम्ह अस्सकण्णकरणं करेदि।

प्रथम स्थिति यहाँ पर निरर्थंक नहीं है क्योंकि इसी प्रथम स्थितिके भीतर क्रोध, मान और माया-संज्वलनोंके क्षपणाकालों, अश्वकर्णकरणकाल तथा कृष्टिकरणकालोंको क्रमसे पालन करनेवाले इस क्षपकके इतनी बड़ी प्रथम स्थिति सप्रयोजन देखी जाती है। अब इस प्रथम स्थितिके भीतर किये जानेवाले कार्योंके भेदोंका निर्णय करनेकेलिये आगेके प्रबन्धको कहते हैं—

क्ष क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ा हुआ क्षपक जिस कालमें अश्वकर्णकरण करता है, लोमसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ा हुआ क्षपक उस कालमें क्रोधसंज्वलनकी क्षपणा करता है।

\* क्रोध संज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ा हुआ क्षपक जिस कालमें कृष्टियोंको करता है, लोभसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ा हुआ क्षपक उस कालमें मानसंज्वलनका क्षय करता है।

\* क्रोधसंन्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ा हुआ क्षपक जिस कालमें क्रोध-संन्वलनका क्षय करता है, लोभसंन्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ा हुआ क्षपक उस कालमें मायासंन्वलनका क्षय करता है।

\* क्रोधसंच्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ा हुआ क्षपक जिस समय मान-संच्वलनका क्षय करता है, लोमसंच्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ा हुआ क्षपक उस समय अञ्चकर्णकरण करता है। कोहेण उविद्वो जिम्ह मायं खवेदि लोभेण उविद्वो तिम्ह
 किटीओ करेदि।

\* कोहेण उवहिदो जिम्ह लोभं खबेदि, तिम्ह चेव लोमेण उवहिदो लोभं खबेदि।

§ २६५ एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि। णवरि एत्थ अस्सकण्णकरणमिदि वुत्ते जह वि लोभसंजलणस्स एक्कस्स अस्सकण्णकरणायारेण अणुभागविण्णासो ण संभवदि तो वि अणुभागविसेसघादमपुन्वफह्यविद्दाणं च पेक्खियूण अस्सकण्ण-करणद्धाए संभवो एत्थ ण विरुद्धदि त्ति घेत्तन्त्रं। किट्टीकरणद्धाए च लोभसंजलणस्सेव पुन्वापुन्वफह्याणि ओवट्टेयूण तिण्णि वादरसंगहिकट्टीओ णिन्वत्तेदि त्ति दट्टन्बं, सेस-कसायाणमेत्थ संभवाणुवलंभादो एसा सन्वा वि णाणत्तपरूवणा पुरिसवेदोदयं धुवं काद्ण कोहोदयक्खवगादो माण-माया-लोभोदयक्खवगाणं पर्ववदा त्ति जाणाव-णद्वमुवसंहारवक्कमाह—

**% एसा सन्वा सण्णिकासणा पुरिसवेदेण उव**िंदस्स ।

\* क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चड़ा हुआ क्षपक जिस समय माया-संज्वलनका क्षय करता है, लोमसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ा हुआ क्षपक उस समय कृष्टियोंको करता है।

\* क्रोधसंन्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ा हुआ अपक जिस समय लोभका अय करता है, लोभसंन्वलनके उदयसे अपकश्रेणिपर चढ़ा हुआ अपक उसी समय लोभसंन्वलनका अय करता है।

§ २६५ ये सूत्र सुगम हैं। इतनी विशेषता है कि एक सूत्रमें अरवकर्णकरण ऐसा कहनेपर यद्यपि एक लोभसंज्वलनका अरवकर्णकरणरूपसे अनुभाग का विन्यास सम्भव नहीं है, तो भी अनुभागके विशेषघात और अपूर्वस्पर्धकविधानको देखकर अरवकर्णकरणकी सम्भावना यहाँपर विरोधको प्राप्त नहीं होती, ऐसा ग्रहण करना चाहिये। तथा कृष्टिकरण कालमें लोभसंज्वलनकी ही पूर्व और अपूर्व स्पर्धकोंका अपवर्तन करके तीन बादर संग्रहकृष्टियोंकी रचना करता है, ऐसा जानना चाहिये, क्योंकि शेष कथायें यहाँपर सम्भव नहीं हैं। यह सभी विविधतारूप प्ररूपणा पुरुषवेदके उदय को घ्रुव करके क्रोधसंज्वलनके उदयकी क्षपणाके साथ मान, माया और लोभसंज्वलनके उदय-युक्त क्षपकोंके कही गई है। इस प्रकार इस बातका ज्ञान करानेकेलिये उपसंहारवाक्यको कहते हैं—

# यह सब सन्निकर्प-प्ररूपणा पुरुषवेदके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपक-की कही गई है। \$ २६६ सुगर्म । संपिह इत्थीवेदेण उविहदस्स खवगस्स जाणताणुगमणं कुण-माणो उविरमं सुत्तपवंधमाढवेइ—

- इत्थिवेदेण उविद्वस्स खवगस्स णाणतं वत्तइस्सामो ।
- ९ २६७ सुगमं।
- क्षतं जहा।
- ९ २६८ सुगसं ।
- \* जाव छांतरं ण करेदि ताव गत्थि गागत्तं।
- § २६९ कुदो ? अंतरकरणादो हेड्डिमाणं किरियाविसेसाणं दोसु वि खवगेसु णाणत्तेण विणा पवुत्तीए णिव्वाइसुवलंभादो । अंतरकरणे कदे पुण केत्तिओ वि भेदो अत्थि त्ति जाणावणद्वसुत्तरसुतमाह—
  - क्ष श्रंनरं करेमाणो इत्थीवेदस्स पहमहिदिं ठवेदि ।
- ६ इदो एवमिदि चे ? जस्स वेदस्स संजलणस्स वा उदएण सेढिमारुहदि तस्सेव पढमद्विदिमंतोम्रहुत्तायामेसो ठवेदि, ण सेसाणिमदि णियमदंसणादो । संपिह एदिस्से इत्थिवेदपढमट्टिदीए पमाणिवसेसावहारणद्वमुत्तरस्रत्तारंभो ।

समाधात—जिस वेद और संज्वलन कषायके उदयसे श्रेणिपर आरोहण करता है उसीकी प्रथम स्थितिको यह जोव अन्तर्म हूर्तप्रमाण स्थापित करता है, शेष प्रकृतियोंकी नहीं, ऐसा नियम देखा जाता है।

अव इस स्त्रीवेदकी प्रथम स्थितिके प्रमाण-विशेषका अवधारण करनेकेलिये उत्तर सूत्रको आरम्भ करते हैं—

<sup>§</sup> २६६ यह सूत्र सुगम है। अब स्त्रीवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपककी विभिन्नताका अनुगमन करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धको आरम्भ करते हैं—

<sup>\*</sup> स्त्रीवेदके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके मेदको वतलावेंगे।

<sup>§</sup> २६७ यह सूत्र सुगम है।

<sup>#</sup> वह जैसे ।

<sup>§</sup> २६८ यह सूत्र सुगम है।

क्ष जवतक अन्तर नहीं करता है तबतक मेद नहीं हैं।

<sup>§</sup> २६९ क्योंकि अन्तरकरण के पहले दोनों ही क्षपकोंमें भेदके विना प्रकृति निर्बाध पायी जाती है। अन्तरकरण करनेपर तो कितना ही भेद पाया जाता है, इसका विशेष ज्ञान करानेकेलिये आगेका कथन करते हैं—

<sup>\*</sup> अन्तर करनेवाला जीव स्त्रीवेदकी प्रथम स्थिति स्थापित करता है। शका—ऐसा किस कारणसे होता है?

१. ता॰ प्रती मेसा इति पाठः ।

\* जदेही पुरिसवेदेण उविद्वस्स इत्थीवेदस्स खवणद्धा तदेही इत्थीवेदेण उविद्वस्स इत्थीवेदस्स पढमहिदी।

§ २७० पुरिसवेदोदयक्खवगस्स णवुं सयवेदक्खवणद्धां सहगदा इत्थीवेदक्ख-वणद्धा जम्महंती तत्तियमेत्ती चेव एदस्स इत्थीवेदपढमद्विदी होदि ति भणिदं होदि । संपिह इम्मिस्से पढमद्विदीए अन्भंतरे णवुं सयवेदिमत्थीवेदं च जहाकममेव खवेमाणस्स ण किंचि णाणत्तमित्थ ति पदुष्पायणद्वमुविरमं पवंघमाह

- णवुंसयवेदं खवेमाणस्य णित्थं णागत्तं ।
- § २७१ सुगमं।
- # णावुं सयवेदे खीणे इत्थीवेदं खवेइ।
- § २७२ सुगममेदं पि सुत्तमिदि ण एत्थ किं पि वक्खाणेयन्त्रमित्थ ।
- \* जम्महंनी पुरिसवेदेण ज्विहिदस्स इत्थीवेदक्खवणद्धाः तम्महंती इत्थीवेदेग ज्विहिदस्स इत्थीवेदस्स खवणद्धाः।

\* पुरुष वेदके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए जीवके जितने प्रमाणवाला स्त्री-वेदका क्षपणाकाल होता है, स्त्रीवेदके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके उतने प्रमाणवाली स्त्रीवेदकी प्रथम स्थिति होती है।

§ २७० पुरुषवेदके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके नपुंसकवेदके क्षपणाकालके साथ स्त्रीवेदका क्षपणाकाल जितना बड़ा होता है उतनी बड़ी हो इस क्षपकके स्त्रीवेदकी प्रथम स्थिति होती है; यह उक्त कथनका तात्वर्य है। अब इस प्रथम स्थितिके भीतर नपुंसकवेद और स्त्रीवेदको कमसे क्षय करनेवालेके कोई नानापन नहीं है; इस बातका कथन करनेकेलिये आगेके प्रबन्धको कहते हैं।

- \* नपु सकवेदका क्षय करनेवाले उक्त क्षपकके कोई विभिन्नता नहीं है।
- § २७१ यह सूत्र सुगम है।
- अ उक्त क्षपक नपु सकवेदका क्षय होनेपर स्त्रीवेदका क्षय करता है।
- § २७२ यह सूत्र भी सुगम है, इसमें कोई बात व्याख्यान-करनेयोग्य नहीं है।
- # पुरुषवेदके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़नेवाले जीवके जितना वड़ा स्त्रीवेदका क्षपणाकाल है, स्त्रीवेदके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके उतना वड़ा स्त्रीवेद-का क्षपणाकाल है।

## क्ष तदो अवगदवेदो सत्तकम्मंसे खवेदि।

§ २७४ इत्थीवेदपढमिट्टदीए ज्झीणाए अवगदवेदभावेण पुरिसवेदछण्णोकसाये खवेदि ति एदमेत्थ णाणत्तमवहारेयव्वं, पुरिसवेदोदयवखवगस्स सवेदभावेणेव छण्णो-कसायपुरिसवेदाणं चिराणसंतकम्मस्स णिल्छेवणदंसणादो । अण्णं च थोवयरं णाणत्त-मेत्थ संभवदि ति जाणावणद्वमिदमाह—

# \* सत्तण्हं पि कम्माणं तुल्ला खवणद्धा।

§ २७५ तत्थ छण्णोकसाएस पुरिसवेदिचराणसंतकम्मेण सह णिल्लेविदेसु पुणो समयूण-दोआविलयमेत्तकालेण पुरिसवेदेण णवकवंधाणं णिल्लेवणा होदि, एत्थ पुण ण तहा संभवो अत्थि, अवगदवेदभावे वङ्गाणस्स पुरिसवेदवंधासंभवेण तत्थ णवकबद्ध-समयपबद्धाणमञ्चंतासंभवादो ।

# क वह जीव तद्नन्तर अपगतवेदी होकर सात कर्मीका क्षय करता है।

§ २७४ स्त्रीवेदकी प्रथम स्थितिक समाप्त होनेपर वह क्षपक अपगतवेदी होकर पुरुषवेद और छह नोकषायोंका क्षय करता है, इस प्रकार यहाँपर यह विशेषता जान लेना चाहिये, क्योंकि पुरुषवेदके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़नेवाले जीवके सवेदपनेके साथ ही छह नोकषाय और पुरुषवेदके चिरकालीन सत्कर्मका निर्लेपन देखा जाता है। तथा यहाँपर अन्य भी थोड़ी विशेषता सम्भव है, इसिलये उस विशेषताका ज्ञान करानेके लिये आगे इस सूत्रको कहते हैं—

## # किन्तु उसके सातों कर्मीका क्षपणाकाल तुल्य है।

§ २७५ उसके पुरुषवेदके चिरकालीन सत्कर्मके साथ छह नोक्रषायोंके निर्लेषित हो जानेपर पुनः एक समय कम दो आविलप्रमाणकाल द्वारा पुरुषके नवकसमयप्रबद्धोंको निर्लेषता होती है, क्योंकि यहाँपर उनका पुनः उस तरहसे रहना सम्भव नहीं है। उसका कारण नहीं है कि अपवेद वेदरूपसे विद्यमान उस क्षपकके पुरुषवेदका बन्ध सम्भव नहीं होनेसे वहाँ पर नवक समयप्रबद्धोंका रहना अत्यन्त असम्भव है।

<sup>§</sup> २७३ पृरुषवेदके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके स्त्रीवेदके क्षपणाकालसे, स्त्रीवेदके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए इसं क्षपकके उस (स्त्रीवेद) के क्षपणाकालमें प्रमाणकी अपेक्षा और उद्देश्यकी अपेक्षा किसी प्रकारकी विभिन्नताकी सम्भावना नहीं पायी जाती।

१. णवकबद्धाणं प्रेसकापीप्रती ।

- \* सेसेसु पदेसु णित्थ णाणतां।
- \* कुदो ?
- § २७६ एत्तो उवरिमासेसपदेसु णाणत्तलेमस्स वि संभवाणुवलंभादो । एवमेति-एण सुत्तपबंघेण इत्थीवेदोदयक्लवगस्स णाणत्तविचारं परिसमाणिय संपिष्ट णवुंसय-वेदोदयक्लवगं घेत्तूण तत्थ पयदपक्लवणाए णाणत्तगवेसणद्वसुवरिमं सुत्तपवंधमाढवेइ ।
  - \* एत्तो णवुंसयवेदेण उवद्विदस्स खवगस्स णाणत्तं वत्तइस्सामो ।
  - § २७७ सुगमं।
  - \* जाव श्रंतरं एा करेदि ताव णित्थ णाणत्तं।
  - § २७८ सुगमं।
  - \* श्रंतरं करेमाणो णवुंसयवेदस्स पहमहिदिं हवेदि ।
- § २७९ एदमेगं णाणत्तमेत्थ दहुन्वं, इत्थि-पुरिसवेदपरिहारेण णवुं सयवेदस्सेव पढमहिदिं ठवेदि त्ति। संपिह एदिस्से णवुं सयवेदपढमहिदीए पमाणिवसेसावहारणहु-मिदमाह—

#### अधि पदों में विभिन्नता नहीं है।

**\* कैसे** ?

\$ २७६ क्योंकि इससे आगेके शेष पदों में विभिन्नताका लेश भी सम्भव नहीं है। इस प्रकार इतने सूत्रप्रबन्धद्वारा स्त्रीवेदके उदय से क्षपक श्रेणिपर चढ़नेवाले क्षपकके विभिन्नताके विचारको समाप्त-कर अब नपुंसक वेदके उदयसे क्षपक श्रेणिपर चढ़नेवाले क्षपकको स्वीकार कर वहाँ प्रकृत प्ररूपणा-की विभिन्नताका अनुसन्धान करनेकेलिये आगेके सूत्र प्रबन्धको आरम्भ करते हैं—

# इससे आगे नपु ंसकवेदके उदयसे क्षपक श्रेणिपर चढ़े हुए क्षपककी विभिन्नताको वतलावेंगे ।

§ २७७ यह सूत्र सुगम है।

अन्तर नहीं करता है तब तक कोई विभिन्नता नहीं है ।

§ २७८ यह सूत्र सुगम है।

- अन्तर करने वाला क्षपक नपुंसकवेदकी प्रथम स्थिति स्थापित करता है।
- ं § २७९ यह एक विभिन्नता यहाँपर जानना चाहिये, क्योंकि यहाँपर स्त्रीवेद और पुरुषवेदको छोड़कर एक नपुंसकवेदकी हो प्रथम स्थिति स्थापित करता है। अब इस नपुंसकवेदकी प्रथम स्थिति प्रथमित करता है। अब इस नपुंसकवेदकी प्रथम स्थितिक प्रमाणविशेषका अवधारण करनेके छिये इस सूत्रको कहते हैं—

अम्महंनी इत्थिवेदेण उविद्वस्स इत्थीवेदस्स पहमद्विदी तम्महंती
 णवुंसयवेदेण उविद्वस्स णवुंसयवेदस्स पहमद्विदी।

§ २८० इत्थीवेदोदयक्खवगस्स इत्थीवेदपढमिंद्विए सह णवुंसयवेदोदयक्खव-गर्सस णवुंसयवेदपढमिंद्विदी सिरसपमाणा चेव होदि, णाण्णारिसि चि वृत्तं होइ। संपिंद्व एदिस्से पढमिंद्विए अन्भंतरे णवुंसयवेदिमत्थीवेदं च खवेमाणो किमक्समेण खवेदि, आहो कमेणेचि आसंकाए णिरारेगीकरणद्वमुविरमो सुत्तपवंधो——

- तदो त्रंतरदुसमयकदे णवुंसयवेदं खवेदुमाहतो ।
- § २८१ सुगमं।
- \* जहेही पुरिसवेदेण जबिहदस्स णवुंसयवेदस्स खवणद्धा नहेही णवुंसयवेदेण जबिहदस्स णवुंसयवेदस्स खवणद्धा गदाः; ण ताव णवुंस-यवेदो खीयदि।

२८२ पुरिसवेदोदयक्त वगस्स णवुंसयवेदक्तवणद्धामेत्ते काले गदे वि एदस्स णवुंसयवेदोदयक्तवगस्स णवुंसयवेदो ण ताव खीयदि, अप्पणो पढमद्विदीए

<sup>\*</sup> स्त्री:वेदके उदयसे क्षपककश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपककी स्त्रीवेदकी जितनी वड़ी प्रथम स्थिति होती है; नपुंसकवेदके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके नपुंसकवेदकी उतनी बड़ी प्रथम स्थिति होती है।

<sup>\$</sup> २८० स्त्रीवेदके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके स्त्रीवेदकी प्रथम स्थितिके साथ निपुंसकवेदके उदयसे क्षपक श्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके निपुंसकवेदकी प्रथम स्थिति सदृश प्रमाण-वाली ही होती है, अन्य प्रकारकी नहीं; यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अब इस प्रथमस्थितिके भीतर नपुंसकवेद और स्त्रीवेदका क्षय करनेवाला क्या अक्रमसे क्षय करता है या क्या क्रमसे क्षय करता है ? ऐसी आशंका होनेपर नि:शंक करनेकेलिये आगेका सूत्रप्रबन्ध आया है—

<sup>\*</sup> तदनन्तर अन्तर करनेके दूसरे समयमें नपुंसकवेदका क्षय करनेकेलिये आरम्भ करता है।

<sup>§</sup> २८१ यह सूत्र सुगम है।

श्रुषवेदके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढनेवाले क्षपकके नपुंसकवेदका क्षपणाकाल जितना वड़ा होता है, नपुंसकवेदके उदयसे क्षपक श्रेणिपर चढ़नेवाले क्षपकके नपुंसकवेदका उतना बड़ा क्षपणाकाल व्यतीत हो जाता है तो भी नपुंसकवेदका क्षय नहीं होता है।

<sup>्</sup>र १८२ पुरुषवेदके उदयसे क्षपक श्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके नपुंसकवेदके क्षपणाकालमात्र-कालके वीत जाने रह भी इस न्युंसकवेदके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़नेवाले क्षपकके नपुंसक-

अन्ज वि अंतोमुहुत्तमेत्तीए उवरि संभवादो ति वृत्तं होदि। एत्तो परिमत्थीवेदस्स वि खवणमाहृविय दो वि खवेमाणो अप्पणो पहमिहदीए चरिमसमये जुगवमेव दोण्हं पि चरिमफालीओ खवेदि ति जाणावणद्वग्रुत्तरसुत्तारंभो—

- काले इत्थीवेदं खवेदुमाहत्तो णवुंसयवेदं पि खवेदि ।
- . अ पुरिसवेदेण जवहिदस्स जिम्ह इत्थीवेदो खीणो तिम्ह चेव णवुंसयवेदेण जवहिदस्स इत्थीवेद-णवुंसयवेदा च दो वि सह खिज्जंति ।
  - # तदो श्रवगदवेदो सत्तकम्मंसे खवेदि।
  - # सत्तण्हं कम्माणं तुल्ला खवणदा ।
- # सेसेसु पदेसु जथा पुरिसवेदेण उविहदस्स अहीणमिदिरित्तं तत्थ
   णाणत्तं ।

§ २८३ गतार्थत्वान्नात्र किंचिद् व्याख्येयमस्ति, अनिवृत्तिकरणपरिणमनान्नाना-जीवविषयाणां त्रिष्विप कालेषु विलक्षणभावासंभवे कथमयं नानात्विवचाराभिनिवेशो

वेदका तो क्षय होता नहीं, क्योंकि अन्तर्म हूर्त प्रमाण अपनी प्रथम स्थित अभी भी आगे सम्भव है, यह उक्त कथनका तात्वर्य है। इससे आगे स्त्रीवेदकी भी क्षपणाका आरम्भ कर दोनोंका ही क्षय करता हुआ अपनी प्रथम स्थितिके अन्तिम समयमें एकसाथ ही दोनों को भी अन्तिम फालियों की क्षपणा करता है; इस बातका ज्ञान करानेकेलिये आगेके स्त्रको प्रारम्भ करते हैं—

अप्रचात् अनन्तर समयमें जब स्त्रीचेदका क्षय करनेकेलिये आरम्य करता है तब नपुं सकवेदका भी क्षय करता है।

अपुरुषनेदके उदयसे क्षपक श्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके जिस समय स्त्रीवेद क्षीण होता है नपु सकवेदके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके उसी ससय स्त्रीवेद और नपुंसकवेद दोनों ही एक साथ क्षयकी प्राप्त होते हैं।

क्ष तत्परचात् अपगतचेदी होकर सात नोकषायोंरूप कर्मोंको क्षय करता है।

क्ष सात कर्मोंका क्षपणाकाल तुल्य है।

क्ष श्रेष पदोंमें जैसी विधि पुरुषवेदके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चड़नेवाले क्षपककी कह आये हैं वैसी ही विधि होनता और अधिकतासे रहित यहाँ मी जाननी चाहिये।

§ २८३ गतार्थ होनेसे यहाँ पर कुछ भी व्याख्येय नहीं है, क्योंकि नानाजीव विषयक अनि-वृत्तिकरण परिणामोंके तीनों ही कालोंमें विलक्षणपना असम्भव होनेपर यह नानापनेके विचारका

१. खविज्जंति आ०ं।

घटत इत्याशंकायां दत्तमुत्तरं । वेदकषायोदयभेदमाश्रित्य करणपरिणामानामभिनन-स्वभावानामपि यथोक्तं नानात्वविशिष्टकार्यनिर्वर्तने व्यापाराविरोधादिति । एवमेताव-ताप्रवंधेन सक्ष्मसांपरायगुणस्थानपर्यतं चारित्रमोहश्लपणाविधि प्रपंचेन प्ररूप्य साम्प्रतं सूक्ष्मसांपरायचरिमसमयविषयं प्ररूपणावशेषं निरूपियतुमुत्तरं स्त्रप्रवन्धमाचष्टे ।

क्ष जाघे चरिमसमयसुहुससांपराइयो जादो ताघे णामागोदाणं द्विदिबंधो श्रष्ट सुहुत्ता।

- अंदिणीयस्स द्विदिबंधो बारस मुहुत्ता ।
- \* तिण्हं घादिकस्माणं हिदिवंधो श्रंतोसुहुत्तं।
- \* तिण्हं घादिकम्माणं हिदिसंतकम्मं श्रंतोमुहुत्तं।
- \* णामागोदवेदणीयाणं द्विदिसंतकम्ममसंखेजजाणि वस्साणि ।
- § २८४ गतार्थत्वान्नात्र किंचिद् व्याख्येयमस्ति ।
- \* मोहणीयस्स हिदिसंतकम्मं णस्सदि ।

अभिनिवेश कैसे घटित होता है ? ऐसी आशंका होनेपर उंत्तर दे आये हैं कि वेदों और कषायोंके उदय-सम्वन्धी भेदका आश्रय क्रके करणपरिणामोंके अभिन्नस्वभाववाला होनेपर भी यथोक्त-रूपसे नानारूप कार्योंके रचनारूप व्यापारके होनेसे विरोध नहीं आता । इस प्रकार इतने प्रवन्ध-द्वारा सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थान पर्यन्त विस्तारके साथ चारित्रमोह के विषयमें क्षपणाविधिका प्ररूपण करके अब सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम समय विषयक प्ररूपणासम्बन्धी अवशेष कथनका निरूपण करनेके लिये आगेके सूत्रप्रवन्धको कहते हैं—

- - \* वेदनीयकर्मका स्थितिवन्ध वारह मुहूर्त होता है।
  - # तीन घातिकर्मीका स्थितिवन्ध अन्तर्मृहूर्त होता है।
  - \* तीन घातिकर्मींका स्थितिसत्त्व अन्तर्म हुर्त होता है।
  - \* नाम, गोत्र और वेदनीयकर्मका स्थितिसत्त्व असंख्यात वर्षप्रमाण होता है।
  - § २८४ गतार्थं होनेसे यहाँपर कुछ व्याख्यान करनेयोग्य नहीं है।
  - \* मोहनीयकर्मका स्थितिसन्व नाशको प्राप्त होतां है।

§ २८५ सहुमसांपराइयद्वाए संखेन्जभागमेत्तावसेसे गुणसेिहसीसएण सह मोहणीयचरिमफालिं घादिय तदो जहाकममधिहदीए सगद्धावसेसमेत्तीओ गुणसेिहगो-वुन्छाओ अणुसमयमोविहन्जमाणसहुमिकद्दीसह्त्वाणुभागसहगदाओ गालेमाणस्स सहुमंसांपराइयखनगस्स चरिमसमये मोहणीयस्स द्विदिसंतक्षम्ममणुभागपदेसािवणा-भाविखिविन्जमाणं णिरवसेसमेव विणस्सदि ति एसो एत्थ सुत्तत्थसंगहो । एदं च सुत्तमुप्पादाणुन्छेदं दन्बद्वियणयणिवं धणमवलंबियूण पयद्विमिद दहन्वं, सुहुमसांपरा-इयचरिमसमये संतोदयेदिं विन्जमाणस्सेव मोहणीयस्स णिम्मूलविणासोवएसादो । एवं च सुहुमसांपराइयगुणहाणमणुपालिय तत्थेव चरिमसमये जहानुत्तेण विहिणा मोहणीयं पढमसुक्कन्झाणपरिणामेदि णिम्मूलविणासिय तदणंतरसमए खीण-कसायगुणहाणं पिडवन्जदि ति पह्नवणहमुवरिमं सुत्तपवंधमाढवेइ—

#### \* तदो से काले पढमसमयखीणकसायो जादो।

§ २८६ चरित्रमोहनीयपरिक्षयानन्तरसमये द्रव्यमावभेदिभिन्नार्शेषकपायवर्गी-परमात् प्रतिलब्धक्षीणकपायव्यपदेशो यथाख्यातिवहारशुद्धिसंयममनुप्राप्तः प्रथमसमय-निप्रं न्थवीतराग-गुणस्थानमेप प्रतिपन्न इत्ययमत्र स्त्रार्थसंग्रहः । भवति चात्र क्षीण-कषायगुणस्थानस्वरूपनिरूपणाय गाथा—

<sup>§</sup> २८५ सूक्ष्मसाम्परायिकके कालके संख्यातवें भागके शेष रहनेपर गुणाश्रेणिशीषंके साथ मोहनीयंक्मंकी अन्तिम फालिका नाशकर तदनन्तर क्रमसे अधःस्थितिकेद्वारा अपने कालके वराबर अवशेष रहीं गुणश्रेणिगोपुच्छाओं तो प्रतिसमय अपवर्तमान सूक्ष्मसाम्परायिकस्वरूप अनुभागकृष्टियों-के साथ गलानेवाले सूक्ष्मसाम्परायिक क्षपकके अन्तिम समयमें मोहनीयकमंके अनुभाग और प्रदेशोंके अविनाभावी क्षयको प्राप्त होनेवाला स्थितिसत्कमं पूरी तरहसे विनष्ट हो जाता है। इस प्रकार यह इस सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ है। यहाँपर यह सूत्र उत्पादानुच्छेदब्रव्याधिकनयका अवलम्बन लेकर प्रवृत्त हुआ यह जानना चाहिये, क्योंकि सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानके अन्तिम समयमें सत्त्व और उदयरूपसे विद्यमान इस मोहनीयकमंके निम् ल विनाशका उपदेश पाया जाता है। इस प्रकार सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानका पालन करके वहींपर अन्तिम समयमें यथोक्त विधिसे प्रथम शुक्ल- घ्यानरूप परिणामोंकेद्वारा मोहनीयकमंका निर्मू ल विनाशकरके तदनन्तर समयमें क्षीणकषायगुण- घ्यानरूप परिणामोंकेद्वारा मोहनीयकमंका निर्मू ल विनाशकरके तदनन्तर समयमें क्षीणकषायगुण- घ्यानरूप परिणामोंकेद्वारा मोहनीयकमंका निर्मू ल विनाशकरके तदनन्तर समयमें क्षीणकषायगुण- घ्यानरूप परिणामोंकेद्वारा मोहनीयकमंका निर्मू ल विनाशकरके तदनन्तर समयमें क्षीणकषायगुण- घ्यानरूप होता है, इस बातका कथन करनेकेलिये आगेके सूत्रप्रवन्धको आरम्भ करते हैं—

<sup>\*</sup> उसके बाद तदनन्तर समयमें प्रथम समयवर्ती क्षीणकषाय हो जाता है।

<sup>§</sup> २८६ चरित्रमोहनीयकर्मके क्षय होनेके अनन्तर समयमें द्रव्य और भावके भेदसे भिन्न जो सम्पूर्ण कषायवर्ग, उसके उपरम होनेसे जिसने क्षीणकषाय संज्ञाको प्राप्त किया है ऐसा यह जोव यथाख्यातिवहारशुद्धिसंयमको प्राप्तकर प्रथम समयमें निर्ग्रन्थ वीतरागगुणस्थानको प्राप्त हुआ । यह यहाँपर इस सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ है। यहाँपर क्षीणकषाय गुणस्थानके स्वरूपका निरूपण करनेकेलिये एक गाथा पायी जाती है—

## णिस्सेसखीणमोहो फलिहामलभायणुदयसमचित्तो । खीणकसाओ भण्णइ णिग्गंथो वीयरागेहिं॥

तदेवं लक्षणं क्षीणकषायगुणस्थानं प्रतिपद्य तत्प्रथमसमये वर्तमानस्यास्य क्षपकस्य करणीयविशेषप्रतिपादनार्थमुत्तरस्त्रावतारः——

## \* ताधे चेव हिदि-ऋणुभागपदेसस्स ऋवंधगो।

\$ २८७ तदबस्थायामेव सर्वकर्मणां स्थित्यनुमवप्रदेशानामवंथक इत्युक्तं भवति । कषाये हि स्थित्यादिवंधकारणं, तस्य तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात् । ततः कषाय-परिणामसंक्लेपापगमान्नास्य स्थित्यादिवंधसंभव इति सुनिरूपितमेतत् । पयडिवंधो पुण जोगमेत्तणिवंधणो खीणकसाये वि संभवदि ति ण तस्स पहिसेहो एत्थ कदो । सो वि वेदणीयस्सेव । सादावेदणीयं मोत्तूणण्णासि पयडीणमेत्थ वंधाणुवलंभादो । सो वुण सुक्ककुङ्कपदिद्यांसुमुहिन्ववंधाणंतरसमये चेव गलदि , द्विदिअणुभागवंधकारण-कसोयसंसग्गाभावेण ढक्कविदियसमये चेव इरियावहवंधस्स णिज्जरोवएसादो । एत्थ

जिसने सम्पूर्ण मोहनीयकर्मका क्षय कर दिया है, जिसका चित्त स्फटिक मणिके निर्मल भाजनमें रखे हुए जलके समान निर्मल है वह बीतराग जिन-देवकेद्वारा निर्म्य बीतराग गुणस्थानवाला कहा जाता है।

इस प्रकार ऐसे लक्षणसे युक्त क्षोणकषाय गुणस्थानको प्राप्तकर करणीय विशेषका प्रति-पादन करनेकेलिये आगेके सूत्रका अवतार करते हैं—

\* उसी समय सभी कर्मीके स्थितिबन्ध, अनुभागवन्ध और प्रदेशबन्धका अबन्धक होता है।

§ २८७ उसी अवस्थामें सब कर्मोक स्थित, अनुभाग और प्रदेशोंका अबन्धक होता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। कषाय ही स्थितिबन्ध आदिका कारण है, क्योंकि कषायके होनेपर स्थितिबन्ध आदि होता है और उसके अभाव में नहीं होता है। एक स्थिति आदिबन्धका कषायके साथ अन्वय-व्यितरेक सम्बन्ध है, इसिलये कषायरूप परिणामके संश्लेषका अभाव हो जानेसे इस क्षपकके स्थिति आदिका बन्ध सम्भव नहीं है। इस प्रकार यह अच्छी तरह कहा गया है। परन्तु प्रकृतिबन्ध योगिनिमत्तक क्षीणकषायगुणस्थानमें भी सम्भव है, इसिलये उसका यहाँ प्रतिषेध नहीं किया गया है। सो वह भी वेदनीयकर्मका ही होता है, क्योंकि सातावेदनीय कर्मको छोड़कर अन्य प्रकृतियोंका यहाँ पर बन्ध नहीं पाया जाता। परन्तु वह सूखी दीवालपर गिरी हुई मुद्ठी भर धूलके समान वन्धके अनन्तर समयमें हो गल जाती है, क्योंकि स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धके कारण कषायोंके संसर्गका अभाव होनेसे प्राप्त हुए दूसरे समयमें हो ईर्यापयबन्धको निर्जराका उपदेश पाया जाता है।

१. गलिदद्विदि प्रेसकापीप्रतौ ।

जहा वग्गणाए इरियावहकम्मस्स लक्खणपह्नणा वित्थरेण कदा तहा चेव सवित्थर-मणुमग्गियव्वा, विसेसाभावादो ।

६ २८८ हेड्डिमासेसगुणसेढिणिज्जराहितो एदस्स गुणसेढिणिज्जरा असंखेज्जगुणा होद्ण पयञ्चदि त्ति वत्तव्वा, संकसायपरिणामणिवंघणगुणसेढिणिज्जराहितो अकसाय-परिणाम-णिवंघणगुणसेढिणिज्जराए एदिस्से असंखेज्जगुणत्तसिद्धीए वाहाणुवलंभादो ।

§ २८९ संपिंद खीणकसायपढमसमये कीरमाणाणं कन्जमेदाणमेदेण सुत्तेण स्विदाणमणुगमं कस्सामो। तं जहा—ताघे चेव तिण्हं घादिकम्माणमंतोम्रहुत्तमेत्तायाममण्णं द्विदिखंखयमागाएदि, तेसि चेव घादिद-सेसाणुभागस्साणंता भागमेत्तमणुभागखंडयं च गेण्हइ। णामागोदवेदणीयाणं सेसद्विदिसंतकम्मस्सासंखेन्जभागमेत्तं द्विदिखंडयं तेसि चेव अप्पसत्थपयडीणमणुभागसतकम्मस्साणंतभागमेत्तमणुभागखंडयं च
गेण्हइ। पढमसमयखीणकसाओ छण्हं कम्मंसाणं पदेसपिंडमोकड्वियूण गुणसेढिविण्णासं करेमाणो उदये पदेसग्गं थोवं देदि, से काले असंखेन्जगुणं णिविखवदि।
एवमसंखेन्जगुणाए सेढीए णिविखवमाणो गन्छिद जाव खीणकसायद्वाए उविर

जिस प्रकार वर्गणाखण्डमें ईर्यापथकमंके लक्षणको प्ररूपणा को गई है उसी प्रकार विस्तारके साथ व यहाँ पर जान लेनी चाहिये, क्योंकि उस कथनसे इस कथनमें कोई विशेषता नहीं है।

§ २८८ पहलेको समस्त गुणश्रेणि-निजंराओं से इस क्षपककी गुणश्रेणिनिजंरा असंख्यातगुणी होकर प्रवृत्त होती है ऐसा यहां जानना चाहिये, क्योंकि कवायसिहत परिणामोंके निमित्तसे जो गुणश्रेणि-निजंरा होती है उससे अकवाय परिणामके निमित्तसे जो यह गुणश्रेणिनिजंरा होती है उसके असंख्यातगुणी सिद्ध होनेमें बाधा नहीं पायी जाती।

§ २८९ अव क्षीणकपाय गुणस्थानके प्रथम समयमें किये जानेवाले और इस सूत्रद्वारा सूचित होनेवाले कार्यभेदोंका अनुगम करेंगे। यथा—उसी समय तीन घातिकर्मोंके अन्तम् कूर्तप्रमाण आयामवाले अन्य स्थितिकाण्डकको ग्रहण करता है तथा घात करनेसे घोष बचे उन्हीं कर्मोंके अनुभागसम्बन्धी अनन्त बहुभागप्रमाण अनुभागकाण्डकको ग्रहण करता है। नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मोंके शेष रहे स्थितिसत्कर्मके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिकाण्डकको तथा उन्हीं अप्रशस्त प्रकृतियोंसम्बन्धी अनुभागसत्कर्मके अनन्त बहुभागप्रमाण अनुभागकाण्डकको ग्रहण करता अप्रशस्त प्रकृतियोंसम्बन्धी अनुभागसत्कर्मके अनन्त बहुभागप्रमाण अनुभागकाण्डकको ग्रहण करता है। तथा प्रथम समयवर्ती क्षीणकषाय क्षपक छह कर्मोंके प्रदेशिपण्डका अपकर्षण करके गुणश्रेणिकी रचना करता हुआ उदयमें थोड़े प्रदेशोंका निक्षेप करता है; अनन्तर समयमें असंख्यातगुणे प्रदेशोंका निक्षेप करता है। इस प्रकार असंख्यातगुणी श्रेणिकपसे निक्षेप करता हुआ जाता है, जब जाकर क्षीणकषाय गुणस्थानके कालके उपर संख्यातवें भागप्रमाण स्थान जाकर गुणश्रेणि शीर्ष प्राप्त होता है।

१. 'दट्ठवा' प्रेसकापीप्रति ।

§ २९० पुणो गुणसेिंदसीसयादो उविरमाणंतरिंद्विए वि असंखेज्जगुणं णिक्खिवदि, ओकड्डिद्द्व्वस्सासंखेज्जे मागे गुणसेिंदसीसयादो उविरमद्वाणेण खंडि-देयखंडस्स तत्थ णिवदमाणस्स गुणसेिंदीसीसयद्व्वादो असंखेज्जगुणत्तसिद्वीए वाहाणु-वलंभादो। तदो उविर सव्वत्थ विसेसहीणं चेव णिक्खिवदि जाव अप्पप्पणो चिरम-द्विदिमइच्छावणाविलयामेत्तेण अपत्तो ति। एवं विदियादिसमयेसु वि अवद्विदगुण-सेिंदपह्वणा जाणिय कायव्वा। सेसं जहा दंसणमोहक्खवणाए सम्मत्तस्स भणिदं तहा चेव णिरवसेसमेत्थ वि घादिकम्माणं वत्तव्वं, विसेसामावादो।

\$ २९१ एवमेदीए पह्नणाए खीणकसायद्भमणुपालेमाणस्स जाघे खीणकसायद्वाए संखेजजिदभागो सेसो ताघे तिण्हं घादिकम्माणमपिन्छमिहिदिखंडयमंतोमुहुत्तायामेण गेण्हमाणो खीणकसायद्वासेसमेत्तं मोत्तूण अविदृदगुणसेढिसीसएण सह उविं संखेन्जगुणाओ द्विदीओ घेतूण चित्मिद्विदखंडयं णिन्वत्तेदि ति
गेण्हियन्वं। तत्थ दिज्जमाण-दिस्समाणपह्नवणाए सम्मत्तचित्मिद्विदखंडयभंगो।
तदो चित्मिद्विदखंडये णिवदिदे तत्तो परं तिण्हं घादिकम्माणं गुणसेढिकिरिया
णित्थ, केवलं त उदयाविलयवाहिरिद्विदियदेसग्गमसंखेजजगुणाए सेढीए उदीरेमाणो गच्छिद जाव समयाहियाविलयछदुमत्थो ति। तत्तो परम्रदीरणा णित्थ;

<sup>§</sup> २९० पुनः गुणश्रेणिशीर्षसे उपित्म अनन्तर स्थितिमें भी असंख्यातगुणे प्रदेशोंको निक्षिप्त करता है, क्योंकि अपकर्षित किये गये द्रव्यके असंख्यात बहुभागको गुणश्रेणिशीर्षसे जो उपित्म अच्वान (उपित्तन स्थिति) है उससे भाजित करनेपर जो एक भाग प्राप्त हो उसको उपित्म अनन्तर स्थितिमें निक्षिप्त करनेपर वह गुणश्रेणिशीर्षसम्बन्धी द्रव्यसे असंख्यातगुणा सिद्ध होता है, इसमें कोई बाधा नहीं पायो जाती । इसके बाद ऊपर सर्वत्र तब तक विशेषहीन द्रव्यका निक्षेप करता है जब तक अतिस्थापनाविष्ठप्रमाणरूपसे अन्तिम स्थितिको नहीं प्राप्त होता इसो प्रकार द्वितीयादि समयोंमें भी अवस्थित गुणश्रेणिकी प्ररूपणा करनी चाहिये। शेष कथन, जिस प्रकार दर्शनमोहनीयकी क्षपणा-में सम्यकत्वप्रकृतिका 'कहा गया है उस प्रकारसे यहाँ पर पूरी तरहसे घातिकर्मोका भी करना चाहिये, क्योंकि उससे इस कथनमें कोई विशेषता नहीं है।

<sup>§</sup> २९१ इस प्रकार इस प्ररूपणाद्वारा क्षीणकषाय गुणस्थानके कालका पालन करनेवाले क्षपक्के जब क्षीणकषाय गुणस्थानके कालमें संख्यातवां भाग शेष रहता है तब तीनों घातिकमीं क्षित्तमुं हूर्तआयामरूप अन्तिम स्थितिकाण्डकको ग्रहण करता हुआ क्षीणकषाय गुणस्थानके कालप्रमाण शेषकालको छोड़कर अवस्थित गुणश्रेणिशीषंके साथ उपरिम संख्यातगुणी स्थितियोंको ग्रहणकर अन्तिम स्थितिकाण्डकको रचना करता है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये। उसमें दिये जानेवाले और दिखनेवाले कर्मप्रदेशोंकी प्ररूपणा सम्यक्त्वप्रकृतिके अन्तिम स्थितिकाण्डकके समान जानना चाहिये। तदनन्तर स्थितिकाण्डकके पतित होनेपर तत्पश्चात् तोनों घातिकर्मोकी गुणश्रेणिरचना नहीं होती, केवल उदयाविलके बाहरकी स्थितिके प्रदेशपुञ्जकी असंख्यातगुणी श्रेणिख्पसे उदीरणा, छदास्थन के एक समय अधिक एक आविलकाल शेष रहने तक, करता जाता है; उसके बाद उदीरणा नहों

कम्मोदयेणेव णिज्जरेदि ति घेत्तव्वं। सपिह एदस्सेवत्यविसेसस्स फुडीकरणहुमुत्तर-सुत्तमोइण्णं—

\* एवं जाव चरिमसमयाहियाविषयञ्चुमत्थो ताव तिग्हं घादि-कम्मागामुदीरगो।

§ २९२ एवमेदीए अणंतरपरू विदासेसपरूवणाए उवलिखओ ताव तिण्हं घादि-कम्माणमुदीरगो जाव समयाहियाविलयचिरमसमयछदुमत्थो ति, तत्तो परं कम्मोदयं मोत्तूण घादिकम्माणमाविलयपविष्टुपदेससंतकम्मस्मुदीरणासंभवादो ति एसो एदस्स मुत्तस्स भावत्थो । अत्रान्तमु हूर्तंकालं क्षीणकषायस्य प्रथमशुक्लष्यानानुसंधानपूर्विका द्वितीयशुक्लष्यानपरिणतिविस्तरतोऽनुगंतच्या, सुविशुद्धशुक्लष्यानपरिणाममंतरेण कर्म-निर्मूलनानुपपत्तिरित । अत्रोपयोगिनौ क्लोकौ—

शान्तक्षीणकपायस्य पूर्वज्ञस्य त्रियोगिनः । शुक्लाद्यं शुक्ललेश्यस्य ग्रुख्यं संहननस्य तत् ॥२॥ द्वितीयस्याद्यवत्सर्वे विशेषस्त्वेकयोगिनः । विद्यावरणरोघार्थे क्षीणमोहस्य तत्स्मृतम् ॥३॥ इति

होती, केवल कर्मोकी उदयरूपसे ही निर्जरा होती है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये। अब इसी अर्थविशेषको स्पष्टकरनेकेलिये आगेका सूत्र अवतीर्ण हुआ है—

\* इस प्रकार जब तक छद्यस्थके एक समय अधिक एक आविलकाल शेष रहता है तब तक तीन घातिकर्मीका उदीरक होता है।

§ २९२ इस प्रकार इस अनन्तर पूर्व कही गई सम्पूर्ण प्ररूपणासे उपलक्षित यह क्षपक तब तक तीन घातिकर्मीका उदीरक होता है जब तक कि छद्मस्थके एक समय अधिक एक आविलकाल शेष रहता है, क्योंकि उससे आगे कर्मोदयको छोड़कर घातिकर्मीकी उदयाविलमें प्रविष्ठ हुए सत्कर्मको उदीरणा असम्भव है, यह इस सूत्रका भावार्थ है। यहाँ पर अन्तम् हूर्तंकाल तक क्षोणकषाय क्षपकके प्रथम शुक्लध्यानके अनुसन्धानपूर्वंक दूसरे शुक्लध्यानकी परिणतिको विस्तारसे जान लेना चाहिये, क्योंकि सुविशुद्ध शुक्लध्यानकप परिणामके बिना कर्मका निर्मूलन करना नहीं बन सकता है। यहाँ पर दो उपयोगी इलोक हैं—

जिसकी कषाय उपशान्त या क्षीण हो गई है, जो पूर्वज्ञ है, तीन योगवाला और शुक्ल लेश्या-वाला है तथा जो आदिके तीनमें से कोई एक संहतनवाला है या मात्र वफार्षभसंहननवाला है, उसके प्रथम शुक्लध्यान होता है ॥ २ ॥

तथा जो द्वितीय शुक्लध्यानवाला होता है उसके अन्य सब बातें पहले शुक्लध्यान के समान होती हैं। मात्र उसके इतनी विशेषता होती हैं कि उसके तीनमें से कोई एक योग पाया जाता है। इस प्रकार अन्तराय कर्म तथा ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मका निरोध करनेकेलिये यह सब विशेषता क्षीणमोह जिनके जान लेनी चाहिये॥ ३॥

§ २९३ संपिह एत्तो उविर कीरमाणकज्जमेदपदुप्पायणहुमुविरमो सुत्तपवंघो— क्ष तदो दुचरिमसमये णिद्दापयलाणमुदयसंतन्नोच्छेदो ।

इ २९४ खीणकसायस्य चिरमसमयादो हेड्डिमाणंतरसमयो दुचिरमसमयो णाम । तिम्ह दोण्हमेदासि दसणावरणपयडीणमक्कमेण संतोदयवोच्छेदो जादो ति वृत्तं होइ । कधं पुण एदस्य खीणकसायस्य चिदियसुक्कड्झाणिगणा घादिकम्मिधणाणि दहमाणस्य एदिमम अवत्थंतरे णिहापयलाणमुदयवोच्छेदसंभवो, झाणपरिणामविरुद्ध-सहावत्तादो ति णासंकणिज्जं, अवत्तव्वस्रूवस्य तदुदयस्य झाणोवजुत्तेसु संभवं पिड विरोहाभावादो । तम्हा एसो खीणकसाओ सगद्धाए आदीदो प्यहुडि केत्तियं पि कालं पढमसुक्कज्झाणं पुधत्तवियक्कवीचारसिण्णदमणुपालिय तदो सगद्धाए संखेज्जिदिभागावसेसे विदियसुक्कज्झाणमेयत्तवियक्कवीचारसिण्णदमत्थवंजणजोगसंकितिविरिहदमणु-संघेयूण ज्झायमाणो अविद्वत्वहाक्खादिवहारसुद्धिसंजमपरिणामत्तादो अविद्वदगुणसेढि-णिक्खेवेण पिडसमयमसंखेजजगुणं कम्मिण्डजरं करेमाणो अप्पणो दुचिरमसमये णिहा-

<sup>§</sup> २९३ अब इससे आगे किये जाने वाले कार्योंके भेदोंका प्रतिपादन करनेकेलिये आगेका सूत्र प्रबन्ध आया है—

तत्पश्चात् श्रीणकषायगुणस्थानके द्विचरम समयमें निद्रा और प्रचलाकी उदय
 और सन्वन्युन्छित्ति होती है।

<sup>§</sup> २९४ क्षीणकषायगुणस्थानके अन्तिम समयसे पूर्व अनन्तरं समयका नाम द्विचरम समय है। उस कालमें इन दोनों दर्शनावरणसम्बन्धी प्रकृतियोंकी युगपत् उदय और सत्त्वव्युच्छित्ति हो जाती है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

रांका — दूसरे शुक्लध्यानरूपी अग्निकेद्वारा घातिकर्मरूपी ई धनको जलानेवाले इस क्षीण-कषाय जीवके इस अवस्थाविशेषमें निद्रा और प्रचला प्रकृतियोंकी उदयव्युच्छित्त कैसे सम्भव है, क्योंकि इन प्रकृतियोंके उदयसे होनेवाले परिणाम ध्यानपरिणामके विरुद्ध स्वभाववाले हैं ?

समाधान एसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि इन दोनों प्रकृतियोंका उदय इस स्थानमें अवक्तव्यस्वरूप है, इसिलये घ्यानमें उपयुक्त हुए क्षपक जीवोंमें उसके स्वभाव होनेमें कोई विरोध नहीं पाया जाता।

इसलिये यह क्षीणकषाय क्षपक अपने कालमें प्रारम्भसे लेकर कितने ही काल तक पृथ-क्त्वित्तर्कवीचार संज्ञावाले प्रथम शुक्लध्यानको पालन करके तदनन्तर अपने कालमें संख्यातवेंभाग-प्रमाण कालके शेष रहनेपर अर्थ, व्यंजन और योगकी संक्रान्तिसे रहित एकत्विवितर्क-अवीचार संज्ञा-वाले दूसरे शुक्लध्यानका अनुसन्धानपूर्वंक ध्यान करता हुआ अवस्थित यथाख्यातिवहारशुद्धिसंयम-रूप परिणामवाला होनेसे अवस्थित गुणश्रेणिनिक्षेपद्वारा प्रतिसमय असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा करता हुआ अपने द्विचरमसमयमें निद्रा और प्रचलाकी सत्त्व और उदयव्यि च्छित्त करता है। इस प्रकार यह

पयलाणं संतोदयवोच्छेदं कुणदि चि एसो एत्थ सुत्तत्थसंगहो । संपहि खीणकसाय-चरिमसमये कीरमाणकजजभेदपदुष्पायणद्वमुत्तरसुत्तावयारो—

\* तदो णाणावरण-दंसणावरण-श्रंतराइयाणमेगसमएण संतोदय-वोच्छेदो ।

§ २९५ तिण्हमेदेसिं घादिकम्माणमेयत्तवियककावीचारसुक्कन्झाणेण जहाकमं खिविज्जमाणाणं खीणकसायचरिमसमए अक्कमेण संतोदयाणमन्चंतुच्छेदो जादो ति एसो एत्थ सुत्तत्थसंगहो । घादिकम्माणं व अघादिकम्माणं पि एत्थेव खीणकसाय-चरिमसमये णिम्मूलपरिक्खओ किण्ण जायदे, कम्मत्तं पि विसेसामावादो ति णासंकणिन्जं, घादिकम्माणं व अघादिकम्माणं विसेसघादाभावेण तेसिमन्ज वि पिलदो-वमस्सासंखेन्जदिमागमेत्तद्विदिसंतकम्मस्स समुवलंभादो । ण च तत्थ विसेसघादाभावो असिद्धो, घादिकम्माणं व तेसि सुद्घु अप्पसत्थमावाभावमस्सिय्ण तत्थ विसेसघादाभावो असिद्धो, घादिकम्माणं व तेसि सुद्घु अप्पसत्थमावाभावमस्सिय्ण तत्थ विसेसघादाभावो असिद्धो, घादिकम्माणं व तेसि सुद्घु अप्पसत्थमावाभावमस्सिय्ण तत्थ विसेसघादाभावो नावसमत्थणादो । तम्हा घादिकम्मत्ताविसेसे वि वहा मोहणीयस्सेव सुद्घु अप्पसत्थमावेण पुन्वमेवं विसेसघादवसेण सुद्धुमसांपराइयचरिमसमये विणाससिद्धी एवं कम्मत्ताविसेसे वि अघादिकम्मपरिहारेण घादिकम्माणं चैव विदियसुक्कन्झाणाणलसिद्दाकविल्न

यहाँ पर सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ है। अव क्षीणकषायगुणस्थानके अन्तिम समयमें किये जानेवाले कार्यभेदका कथन करनेकेलिये आगेके सूत्रका अवतार करते हैं—

<sup>\*</sup> तदनन्तर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मोंकी एक समयद्वारा सन्त और उदयव्युव्छित्ति हो जाती है।

<sup>§</sup> २९५ एकत्विवतर्क-अवीचार ध्यानद्वारा क्रमसे क्षयको प्राप्त होनेवाले इन तीनों घाति-कर्मोंकी क्षीणकषाय गुणस्थानके अन्तिम समयमें युगपत् सत्त्व और उदयको व्युच्छित्ति हो जाती है। इस प्रकार यह यहाँ इस सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ है।

शंका—जैसे घातिकर्मोका यहाँ पर क्षय हो जाता है उसी प्रकार अर्घातिकर्मोका भी यहीं क्षीणकषाय गुणस्थानके अन्तिम समयमें निमूं ल क्षय क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि कर्मपनेकी अपेक्षा उन दोनोंमें कोई मेद नहीं है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि घातिकर्मोंके समान अघातिकर्मोंका विशेष घात नहीं होनेके कारण उनका अब भी पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिसत्कर्म समुपलब्ध होता है। और इन कर्मोंके विशेष घातका अभाव असिद्ध नहीं है, क्योंकि घातिकर्मोंके समान उनमें विशेष अप्रशस्तपनेका आभाव है, इसलिये इस अपेक्षासे उनके विशेष घातके अभावका समर्थन होता है। इसलिये घातिकर्मपनेकी अपेक्षा विशेषता न होनेपर भी जैसे मोहनीयकर्मके अत्यन्त अप्रशस्तपनेक कारण पहले ही विशेषघातवश सूक्ष्मसाम्परायि को अन्तम समयमें विनाशकी सिद्धि होती है। इस प्रकार कर्मपनेकी अपेक्षा विशेषता न होनेपर भी अघातिकर्मोंको छोड़कर शुक्लध्यान-

याणं खीणकसायचरिमसमये उप्पादाणुच्छेदणयेण णिम्मूलपरिक्खओ ति सिद्धं। एतथ 'खओ' ति वृत्ते कम्मवखंधाणं जीवावयवेहिं सह वंधं पिंड एयत्तेण परिणदाणं वंधकारणपिंडवक्खमोक्खकारणपिरणामजंतिहं पेल्लिज्जमाणाणं जीवादो जं णिम्मूलदो ओसरणं सो खओ ति घेत्तव्यो, जीवादो पुधभावेण अकम्मसह्स्वेण परिणदाणं पि कम्मपोग्गलाणं पोग्गलसह्स्वेण परिक्खयाणुवलंभादो। ततो यथा मणेर्मलादेव्यीवृत्तिः क्षयः, सतोऽत्यन्तिवनाशानुपपत्तेस्तादृगात्मनोऽपि कर्मणां निवृत्तौ परिशुद्धिः।

\* एत्थुइसे खीणमोहद्धाए पडिबद्धा एक्का मृलगाहा विहासि-यव्वा।

- § २९६ पत्तावसरत्तादो ।
- <sup>क्ष</sup> तिस्से समुक्कित्तणा।
- \* (१७९) खीणेसु कसायेसु य सेसाणं के व होंति वीचारा।
  खवणा वा ऋखवणा वा बंघोदयणिज्जरा वापि !!२३२॥

रूपी अग्निशिखाकेद्वारा कविलत हुए घातिकर्मोका ही क्षीणकषायके अन्तिम समयमें उत्पादानुच्छेद-नयकी अपेक्षा निर्मूल क्षय हो जाता है, यह सिद्ध होता है।

यहाँ पर 'क्षय' ऐसा कहनेपर कर्मस्कन्घ संसारी जीवोंके समस्त प्रदेशोंके साथ वन्धकी अपेक्षा एक रूपसे परिणत हो रहे हैं, बन्धके कारणोंके प्रतिपक्षभूत मोक्ष के कारणरूप परिणामरूप यन्त्रकेद्वारा पेले जानेवाले उनका जीवसे पूरी तरहसे अपसरण हो जाना, उसका नाम क्षय है, ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि जीवसे पृथक् होकर अकर्मरूपसे परिणत हुए कर्मपुद्गलोंका पुद्गलरूपसे सर्वथा क्षय नहीं हो सकता। इसल्ये जिस प्रकार मणिसे मलादिककी निवृत्ति क्षय कहलाती है, क्योंकि सत्का सर्वथा विनाश नहीं हो सकता उसी प्रकार आत्मासे भी कर्मोकी निवृत्ति होनेपर परिशुद्धि होती है।

# इस स्थानपर क्षीणमोहके कालसे सम्बन्ध रखनेवाली एक मूल गाथाकी विभाषा करनी चाहिये।

- § २९६ क्योंकि वह अवसरप्राप्त है।
- \* उसकी समुत्कीर्तना——
- \* (१७९) कषायोंके क्षीण हो जानेपर शेष ज्ञानावरणादिकर्मोंके कितने क्रिया-परिणाम होते हैं ? उनकी क्षपणा होती है या नहीं होती ? वन्ध, उदय और निर्जरा क्या होती है ॥ २३२ ॥

१. ता० प्रतौ इदं वाक्यं चूर्णिसूत्ररूपेणोप सम्यते ।

§ २९७ एसा मूलगाहा खीणकसायितसयासेसपरूवणं पुच्छामुहेण पदुष्पाएदि । तं जहा—'खीणेसु कसायेसु य' एवं भणिदे अणियिष्टसहुमसांपराइयगुणहाणेसु पढमसुक्कस्स झाणपिरणामेण जहाकमं कथायेसु पुच्चुत्तेण विहिणा खिवदेसु खीण-कसायगुणहाणं पिवहस्स तदवत्थाए 'सेसाणं' कम्माणं णाणावरणादिकम्माणं' 'के व होति वीचारा' काओ वा किरियाओ होति ? 'खवणा वा अखवणा वा बंधोदय-णिज्जरा वा' केसि कम्माणं केरिसी होदि चि सुचत्थसंवंधवसेण एसा मूलगाहा खीण-कसायिवसयासेसपरूवणं पुच्छामुहेण जाणाविदि चि चेचव्वं।

§ २९८ एदिस्से मूलगाहाए भासगाहाओ णित्थ, सुवोहत्तादो । तदो एदिस्से अत्थपरूवणा—िकट्टीस एककारस मूलगाहाणं अत्थे भण्णभाणे जहा कदा, तहा चैव णिरवसेसं कायच्वा, विसेसाभावादो । णवरि एत्थ द्विदिघादेण १, द्विदिसंतकम्मेण २, उदयेण ३, उदीरणाए ४, द्विदिखंडएण ६, अणुभागखंडयेण ६, एत्तियमेत्ताओ किरियाओ वत्तच्वाओ । 'खवणा वा अखवणा वा' एवं भणिदे एवमेदं पदं कसाएस खीणेसु खीणकसायगुणट्टाणे तिण्हं घादिकम्माणं खवणाविहिमघादिकम्माणं च ताघे

§ २९८ इस मूल सूत्रगाथाकी भाष्यगाथाएं नहीं हैं क्योंकि यह सूत्रगाथा सुबोध हैं। इसलिये इसकी अर्थप्रक्ष्मणा करते हैं— कृष्टियोंके विषयमें ग्यारह मूल गाथाओंके अर्थके अर्थका कथन करनेपर जिस प्रकार उनका कथन किया है उसी प्रकारका इसका पूरा कथन करना चाहिये। क्योंकि उक्त कथनसे इसके कथनमें कोई विशेषता नहीं है। इतनी विशेषता है कि यहाँपर स्थितिघात १, उक्त कथनसे इसके कथनमें कोई विशेषता नहीं है। इतनी विशेषता है कि यहाँपर स्थितिघात १, रिथितिसरकर्म २, उदय ३, उदोरणा ४, स्थितिकाण्डक ५ और अनुभागकाण्डक ६ इतनी क्रियायें स्थितिसरकर्म २, उदय ३, उदोरणा वा अखवणा वा' ऐसा कहनेपर—इस प्रकार यह पद कथायोंके क्षोण होनेपर कहनी चाहिये। 'खवणा वा अखवणा वा' ऐसा कहनेपर—इस प्रकार यह पद कथायोंके क्षोण होनेपर क्षीणकथाय गुणस्थानमें तीन घातिकर्मोकी क्षपणाविधिको और अघातिकर्मोके क्षपणाके अभावकी

<sup>§</sup> २९७ यह मूल सूत्रगाथा क्षीणकषायविषयक समस्त प्रक्ष्पणाका पृच्छामुखसे कथन करती है। यथा—'खीणेसु कसाएसु य' ऐसा कहनेपर अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानोंमें प्रथम शुक्लध्यानसम्बन्धोध्यानक्ष्प परिणामसे यथाक्रम कषायोंके पूर्वोक्त विधिसे क्षिपत हो जानेपर क्षीणकषायगुणस्थानमें प्रविष्ठ हुए जोवके उस अवस्थामें 'सेसाणं' कम्माणं अर्थात् ज्ञानावरणादि कर्मोके 'के व होंति वीचारा' अर्थात् क्या क्रियापरिणाम होते हैं—'खवणा वा अखवणा वा बंधोदया-णिज्जरा वा' अर्थात् (उन कर्मोकी) क्षपणा होती है या क्षपणा नहीं होती, बन्ध, उदय और निर्जरा क्या होती है ? किन कर्मोकी किस प्रकारको होती है ? इस प्रकार उक्त सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्धके विश्वसे यह मूल सूत्रगाथा क्षीणकषायगुणस्थानविषयक सम्पूर्ण प्रक्ष्पणाका पृच्छामुखसे ज्ञान कराता है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये।

१. बा॰ प्रती णाणावरणादीणं इति पाठः ।

२. भा॰ प्रती मूलगाहाओ इति पाठः ।

खवणामावं पि उवेक्खदे। 'वंधोदयणिज्जरा वा वि' एदं पदं खीणकसायस्स गुणसेढिणिज्जराविहाणं तत्थ द्विदि-अणुभाग-पदेसवंघपिडसेहदुवारेण पयिडबंधस्सेव संभवग्रदयोदीरणिवसेसं च सचेदि ति घेज्ञव्वं। एवमेत्तिये अत्थे विहासिदे तदो एसा खीणमोहपिडबद्धा मूलगाहा समत्ता भवदि।

- \* संपहि एत्थेवुहेसे एक्का संगहणम् लगाहा विहासेय वा
- § २९९ जहावसरपत्तत्तादो । को संगहो णाम ? चिरत्तमोहणीयस्स वित्थरेण पुन्वं परूविदखवणाए दन्वद्वियसिस्सजणाणुग्गहद्वं संखेवेण परूवणा संगहो णाम । तदो पुन्युत्तासेसत्थोवसंहारमूलगाहा संगहणमूलगाहा ति भण्णदे ।
  - क्ष तिस्से समुक्तितणा।
  - \* (१८०) संकामणमोवदृण किही खवणाए खीणमोहंते। खवणा य श्राणुपुन्ती बोद्धन्वा मोहणीयस्स ॥२३३॥

उस समय अपेक्षा करता है। 'बंधोदयणिज्जरा वा पि' इस प्रकार यह पद क्षीणकषाय जीवके गुणश्रेणि निर्जराविधिको तथा वहाँ स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धके प्रतिषेधद्वारा प्रकृतिबन्ध सम्बन्धी ही सम्भव उदय और उदीरणाविशेषको सूचित करता है ऐसा यहाँ उक्त पदोंके अर्थको ग्रहण करना चाहिये। इस प्रकार इतने अर्थको विभाषा करनेपर इसके बाद क्षीणमोहसे सम्बन्ध रखने-वाली यह मूल सूत्रगाथा समाप्त होती है।

अब इस स्थानपर एक संग्रहणी मूल सूत्रगाथाकी विभाषा करनी चाहिये।
§ २९९ क्योंकि वह यथावसर प्राप्त है।

शंका-संग्रह किसका नाम है ?

'समाधान—चारित्रंमोहनीयकी पहले विस्तारसे प्ररूपणा कर आये हैं उसका द्रव्याधिक शिष्यजनोंका अनुग्रह करनेकेलिये संक्षेपसे प्ररूपणा करनेका नाम संग्रह है। इसलिये पूर्वोक्त समस्त विषयका थोड़ेमें उपसंहार करनेवाली मूल सूत्रगाथा संग्रहणी मूलगाथा कही जाती है। ऐसा यहाँ समझना चाहिये।

<sup>क्ष</sup> अब उसकी समुत्कीर्तना करते हैं।

क्ष (१८०) श्रीणमोह गुणस्थानके अन्त होनेके पूर्व तक अर्थात् मोहनीय कर्मके श्रय होनेके अन्त तक संक्रमणा, अपवर्तना और कृष्टिश्रपणाके क्रमसे मोहनीयकर्मकी आनुपूर्वीसे क्षपणा जाननी चाहिये ॥ २३३॥

१. आ॰ प्रतौ सूत्रमिदं चूर्णिसूत्ररूपेण नोपलम्यते; ता॰ प्रतौ तु च कोष्ठकान्तर्गतिमदं वाक्यमुपलम्यते चूर्णिसूत्ररूपेण ।

§ ३०० एसा अद्वावीसिदमा मूलगाहाचरित्तमोहणीयपयडीणं परिवाडीए खवणाविहिं जाणावेदि । तं कधं ? 'संकामण' एवं भणिदे अंतरकरणं काद्ण जाव छण्णोकसाए खवेदि ताव एदिस्से अवत्थाए संकामणा त्ति ववएसो, णवु सयवेदादि-परिवाडीए णवण्हं णोकसायाणमेत्थ संकामयत्तदं सणादो । 'ओवट्टणा' एवं भणिदे अस्सकण्णकरणद्धा किट्टीकरणद्धा च घेत्तव्वा, तत्थ चदुसंजलणाणुभागस्स अस्स-कण्णायरेणोवट्टणदंसणादो ।

: "".

§ ३०१ 'किट्टीखवणा य' एवं भणिदे किट्टीवेदगद्धा सुहुमसांपराइयगुणहाण-पन्जंता णिहिट्टा त्ति दहुन्ता, तत्थ जहाकमं कोहादिकिट्टीणं खवणदंसणादो। 'खीण-मोहंते' एवं भणिदे खीणकसायगुणहाणमविंदं काद्ण तदो हेट्टा चेव चारित्तमोहणी-यस्स खवणा पयद्वदि, ण तत्तो परिमदि वृत्तं होइ। एवमेदेसु अवत्थंतरेसु संकामणी-वट्टणिकट्टीखवणद्धासण्णिदेसु खीणकसायद्धापन्जंतेषु 'खवणाए' मोहणीयस्स खवण-किरियाए 'आणुपुन्ती' परिवाडी वोद्धन्वा ति। एवमेसा संग्रहणमूलगाहा संखेवेण मोहणीयस्स खवणपरिवादि परूवेदि ति घेत्तन्वं। एदिस्से वि णित्थ भासगाहा, सुगमत्थपिडवद्धाए एदिस्से मासगाहाहिं विणा चेव अत्थणिण्णयोववत्तीदो। अदो

शंका-वह कैसे ?

समाधान—'कामण' ऐसा कहने पर अन्तरकरण करके जब तक छह नोकषायोंकी क्षपणा करता है तब तक इस अवस्थाकी 'संकामणा' यह संज्ञा है, क्योंकि नपुंसक वेद आदि परि-पाटीकमसे नो नोकषायोंका यहाँ पर अन्य प्रकृतियोंमें संक्रम कराने रूप कार्य देखा जाता है। 'ओव-पाटीकमसे नो नोकषायोंका यहाँ पर अन्य प्रकृतियोंमें संक्रम कराने रूप कार्य देखा जाता है। 'ओव-पाटीकमसे नो नोकषायोंका यहाँ पर अन्य प्रकृतियोंमें संक्रम कराने रूप करना चाहिये, क्योंकि उस ट्रणा' ऐसा कहनेपर अक्वकर्णकरणद्धा और कृष्टिकरणद्धा इनको ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि उस अवस्थामें चार संज्वलनोंके अनुभागकी अक्वकर्णकरणरूपसे अपवर्तना देखी जाती है।

§ ३०१ किट्टीखवणा य' ऐसा कहने पर सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानके अन्त तक कृष्टिवेदक-काल जानना चाहिये, क्योंकि उस अवस्थामें यथाकम कोघादि कृष्टियों की क्षपणा देखी जाती है। 'खीणमोहंते' ऐसा कहने पर क्षीणकषाय गुणस्थानको मर्यादा कर है उससे पहले ही चारित्रमोह-नीयकी क्षपणा प्रवृत्त होती है, उससे आगे नहीं, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इस प्रकार इन अव-स्थाओंके मध्य संक्रामणा, अपवर्तना और कृष्टिक्षपणद्धा संज्ञक कार्योंके होने पर क्षीणकषायके काल-स्थाओंके पृत्र तक अर्थात् दसर्वे गुणस्थान तक 'खवणाए' अर्थात् मोहनीय कर्मको क्षपणाच्हप के अन्त होनेके पूर्व तक अर्थात् दसर्वे गुणस्थान तक 'खवणाए' अर्थात् मोहनीय कर्मको क्षपणाच्हप कियाकी 'आणुप्ववी' अर्थात् परिपाटो जाननो चाहिये। इस प्रकार यह संग्रहणी मूल गाथा सक्षेपसे मोहनीय कर्मकी क्षपणासम्बन्धी परिपाटोकी प्रकृपणा करती है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये। इस मूलगाथाकी भी भाष्यगाथा नहीं है, क्योंकि सुगम अर्थसे सम्बन्ध रखनेवाली इस मूलगाथाका भाष्यगाथाके बिना ही अर्थका निर्णय बन जाता है। और इसीलिये ही चूर्णसूत्रकारने इन दो मूल

<sup>§</sup> ३०० यह अट्ठाइसवीं मूल सूत्रगाया चिरित्रमोहनीयसम्बन्धी 'प्रकृतियोंकी परिपाटीक्रमसे क्षपणाविधिका ज्ञान कराती है।

चेव चुण्णिसुत्तयारेण दोण्हमेदासिं मूलगाहाणं समुक्तित्तणा विहासा च णाढत्ता, सुगमत्थपरूवणाए गंथगडरवं मोत्तूण फलविसेसाणुवलंभादो त्ति ।

§ ३०२ अधवा एदिस्से मूलगाहाए अत्थो उवरिमचूलियागाहाहि बुच्चीहिदे त्ति तत्थेव तिणणणयं कस्सामो । एवमेतावता प्रवंघेन क्षीणकषायचरिमसमये घातिक-मत्रयस्य निरवशेषप्रक्षयप्रपदिश्य सांप्रतं तदनन्तरसमये केवलज्ञानप्रत्पाद्य नवकेवल-लिब्धपरिणतः परमस्नातकगुणस्थानं प्रतिपद्य मगवान् सयोगी केवली सर्वज्ञः सर्वद्शीं च जायत इत्येतत्प्रतिपादियतुकामः सत्रप्रत्तरं पठित—

\* तदो भ्रणंतकेवलणाण-दंसण-वीरियजुत्तो जिणो केवली सन्वण्हो सन्वदरिक्षी भवदि सजोगिजिणो ति भण्णह ।

§ २०२ततो घातिकर्मक्षयानन्तरसमये अष्टवीजवन्निः शक्तीकृताघातिचतुष्टयस्समुद्भूतानन्तकेवलज्ञानदर्शनवीययुक्तः स्वयम्भूत्वमात्मसात्कुर्वन् जिनः केवली सर्वज्ञः
सवदर्शी च जायते । स एवं भगवानहत्परमेष्ठी सयोगिजिनक्चेति भण्यते, तत्र
तदवस्थायां वावकायपरिस्पदलक्षणस्य योगविशेषस्ययीपथवंधहेतोः सद्भावादिति
सत्रार्थः ।

गायाओंको समुत्कीर्तना और विभाषा, आरम्भ नहीं की है, क्योंकि यह मूलगाया सुगम अर्थकी प्ररूपणा करती है, इसलिये [ यदि इनकी भाष्यगायाएँ लिखी जातीं तो ] ग्रन्थको गुरुता [ बढ़ जाने ] को छोड़कर उससे कोई फलविशेष प्राप्त होनेवाला नहीं है।

§ ३०२ अथवा इस मूलगाथाका अर्थ आगे चूलिका गाथाओंद्वारा कहेंगे, इसलिये वहीं पर उसका निर्णय करेंगे। इस प्रकार इतने प्रबन्धकेद्वारा क्षीणकवायगुणस्थानके अन्तिम समयमें तीन घातिकमींके पूरे क्षयका उपदेश करके अब क्षीणकवाय गुणस्थानके अनन्तर समयमें केवलज्ञानको उत्पन्न करके नव केवललिधसे परिणत होता हुआ परम स्नातक गुणस्थानको प्राप्त करके भगवान् सयोगिकेवल सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो जाता है। इस प्रकार इस तथ्यके प्रतिपादनको इच्छा रखने-वाले परमाव यतिवृषभ आगेके सूत्रको कहते हैं—

क्ष तदनन्तर अनन्त केवलज्ञान, अनन्त केवलदर्शन और अनन्त वीर्यसे संयुक्त होता हुआ जिन, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होता है। उसीको सयोगी जिन कहते हैं।

§ ३०३ तदनन्तर घातिकर्मोंके क्षय होनेके अनन्तर समयमें भ्रष्ट बीजके समान जिसने चार अघाति कर्मोंको निःशक्त कर दिया है और जो अनन्त केवलज्ञान, अनन्त केवलदर्शन और अनन्त वीर्यसे संयुक्त हो गया है; ऐसा होकर जो स्वयम्भू होनेसे आत्माधीनपनेको प्राप्त होता हुआ जिन, केवली, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो जाता है, वही भगवान अहंत्परमेष्ठी और सयोगो जिन कहा जाता है। वहाँ उस अवस्थामें ईप्रापथ बन्धका हेतु होनेसे वचन और कायके परिस्पन्दलक्षण-योग-विशेषका सद्भाव रहता है, यह इस सूत्रका अर्थ है।

१. बा॰ प्रती वुन्वीहिद इति पाठः ।

§ ३०४ तत्र केवलज्ञानादीनां स्वरूपग्रुच्यते । तद्यथां केवलमसहायमिन्द्रियालोकमनस्कारितरपेक्षमित्यर्थः । केवलं च तत् ज्ञानं च केवलज्ञानम्, अतीन्द्रियेष्वर्थेषु
सक्ष्मच्यविद्यविद्यक्ष्वरेष्वप्रतिहतप्रसरं करणक्रमच्यवधानातिवर्ति ज्ञानावरणीयकर्मणो
निरवशेषप्रक्षयादुद्भृतवृत्ति निरितशयमनुत्तरं ज्योतिः केवलज्ञानमित्युक्तं भवति । तस्य
पुनरानन्त्यविशेषणमिवनश्वरत्वरूपापनार्थम्, क्षायिकस्य भावस्य घटस्य प्रध्वंसाभाववत्साद्यपर्यवसितस्वरूपेणावस्थाननियमोपलम्भात् । सर्वद्रच्यपर्यायविषयस्य, तस्य
परमोत्कुष्टानन्तपरिणामत्वरूपापनार्थं वा तिद्वशेषणं प्रतिपत्त्व्यम्, प्रमेयानन्त्यैतत्परिच्छेदकज्ञानशक्तोनामप्यानन्त्यसिद्धेरविप्रतिषेधाननोपचारमात्रमेवतत् परमार्थत एव
तद्विभागपरिच्छेदसामध्यानां सकलप्रमेयराशेरनंतगुणानामागमसमधिगम्यानाग्रपलंभात् यथोक्तमित्थतं भायणं णित्थ तं द्व्वमिति तत्रोऽस्यानुपचरितमेवानन्त्यमिति
निश्चेतच्यम् । उक्तं च—

क्षायिकमेकमनन्तं त्रिकालसर्वार्थयुगपदवभासि । निरतिशयमन्त्यमच्युतमव्यवधानं च केवलं ज्ञानम् ॥ इति

§ ३०४ यहाँ केवलज्ञानादिके स्वरूपका कथन करते हैं। यथा—केवलज्ञानमें केवल शब्दका अर्थ है जो ज्ञान असहाय है अर्थात् इन्द्रिय, आलोक और मनको अपेक्षाके विना होता है। इस प्रकार केवल जो ज्ञान वह केवलज्ञान है। जो सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट अर्थोमें अप्रतिहत-प्रसारवाला है, जो करण, क्रम और व्यवधानसे रहित है तथा जिसकी वृत्ति ज्ञानावरण कर्मके पूरा क्षय होनेसे प्रगट हुई है ऐसा निरित्तशय और अनुत्तर ज्योतिस्वरूप केवलज्ञान है; यह उक्त कथनका तात्पर्य है। फिर भी उसको जो आनन्त्य विशेषण दिया है वह उसके अविनश्वरपनेकी प्रसिद्धिकेलिये दिया है, वयोंकि जैसे घटका प्रध्वंसाभाव सादि-अनन्त होता है उसी प्रकार क्षायिक भावके सादि-अनन्तस्वरूपसे अवस्थानका नियम उपलब्ध होता है। अथवा केवलज्ञानका 'अनन्त' यह विशेषण समस्त द्रव्य और उनकी अनन्त पर्यायोंको विषय करनेवाले उस केवलज्ञानके परमोत्कृष्ट अनन्त परिणामपनेकी प्रसिद्धकेलिये जानना चाहिये। कारण कि प्रमेय अनन्त हैं, अतः उनकी परिच्छेदक ज्ञानशक्तियोंको भी अनन्त सिद्ध होनेमें प्रतिषेघका अभाव है। यह सब कथन केवल उपचार मात्र ही नहीं है किन्तु परमार्थसे ही सकल प्रमेयराशिके अनन्त गुणक्ष और आग्मप्रमाणसे जाननेमें आनेवाली ऐसी केवलज्ञानसम्बन्धी अविभागप्रतिच्छेदसामध्यं उपलब्ध होती है। इस प्रकार यथोक्त अविभागप्रतिच्छेदोंका अस्तित्व केवल कल्पनारूप नहीं है, वस्तुतः वह द्रव्य है। इसलिये इसकी अनन्तता अनुपचरित ही है ऐसा निश्चय करना चाहिये। कहा भी है—

जी क्षायिक है, एक है, अनन्तस्वरूप है, तीनों कालोंके समस्त पदार्थोंको एक साथ जाननेवाला है, निरतिशय है, क्षायोपश्चिमकज्ञानोंके अन्तमें प्राप्त होनेवाला है, कभी च्युत होनेवाला नहीं है और सूक्ष्म, व्यवहित तथा विप्रकृष्ट पदार्थोंके व्यवधानसे रहित है वह केवलज्ञान है। § ३०५ एवं केवलदर्शनमि व्याख्येयम्। तत्समकालमेव स्वावरणात्यन्तपरिक्षया-विभू तष्ट्वचेर्द्शनोपयोगस्यापि निरवशेषपदार्थालोकनस्वभावस्यानन्त्यविशेषितकेवलव्यप-देशप्रतिलम्मे प्रतिबंधानुपलंमात्। नैतिद्दह मंतव्यम्। ज्ञानदर्शनोपयोगयोः सकला-वस्थयोरिवशेषो विषयमेदानुपलब्धेद्वंयोरप्यशेषपदार्थसाक्षात्करणस्वाभाव्ये तत्रकेनैव कृतत्वादितरोपयोगवैयथ्याच्चेति, कस्मादसंकीर्णस्वरूपेण तयोविषयविभागस्यासकृदु-पद्शितत्वात् तस्मात्सकलविमलकेवलज्ञानवदकलंक-केवलदर्शनमि केवल्यावस्थाया-मस्त्येवेति सिद्धम्, अन्यथाऽऽगमविरोधादिदोषाणामपरिहार्यत्वादिति।

§ ३०६ वीर्यान्तरायनिर्मूलप्रक्षयोद्भृतवृत्ति-श्रमक्लमाद्यवस्थाविरोधि-निरन्तराय-वीर्यमप्रतिहतसामर्थ्यमनन्तवीर्यमित्युच्यते । तत्पुनरस्य भगवतोऽशेषपदार्थविषयश्रुवी-पयोगपरिणामेऽप्यखेदभावोपग्रहे प्रवर्तमानं सोपयोगमेवेतिं प्रतिपत्तव्यम् । तद्वलाधानेन विना सांततिकोपयोगवृत्तरनुपपत्तेः, अन्यथाऽस्मदाद्युपयोगवत्तदुपयोगवदुपयोगस्यापि । सामर्थ्यविरहादनवस्थानप्रसंगादिति । तथोक्तं—

> तव वीर्यविष्नविष्ठयेन समभवदनन्तवीर्यता। तत्र सक्त अवनाधिगमत्रभृतिस्वशक्तिभिरवस्थितो भवानिति ॥१॥

§ ३०५ इसी प्रकार केवलदर्शनका भी व्याख्यान करना चाहिये, क्योंकि केवलज्ञानके समान ही अपना आवरण करनेवाले दर्शनावरण कर्मके अत्यन्त क्षय होनेसे वृत्तिको प्राप्त होनेवाले और समस्त पदार्थों के अवलोकन स्वभाववाले दर्शनोपयोगके भी अनन्त विशेषणसे युक्त केवल संज्ञाके प्राप्त होनेपर कोई प्रतिबन्ध नहीं पाया जाता।

यहाँ ऐसा नहीं मानना चाहिये कि ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगमें कोई भेद नहीं है, क्यों कि दोनों के विषयमें भेद नहीं उपलब्ध होता तथा दोनों समस्त पदार्थों के साक्षात्करण स्वभाववाले हैं, इसिलये उन दोनों एकसे ही कार्य चल जाने के कारण दूसरे उपयोगको मानना व्यर्थ है क्यों कि असंकीर्णस्वरूपसे उन दोनों का विषयविभाग अने क बार दिखला आये हैं। इसिलये सकल और विमल केवलज्ञानके समान अकलंक केवलदर्शन भी केवलरूप अवस्था में है हो, यह सिद्ध हुआ। अन्यथा आगमविरोध आदि दाषों का होना अपरिहार्य है।

\$ २०६ वीर्यान्तराय कर्मके निर्मूल क्षयसे उद्भूतवृत्तिरूप श्रम और खेद आदि अवस्थाका विरोधी अन्तरायसे रहित अप्रतिहत सामर्थ्यवाला वीर्य अनन्त वीर्य कहा जाता है। परन्तु वह इस भगव। नके अशेष पदार्थिवषयक घ्रुवरूप (स्थायी) उपयोग परिणामके होनेपर भी अखेद भावसे ग्रहण करनेमें प्रवृत्त होता हुआ उपयोगसिहत ही है ऐसा जानना चाहिये, क्योंकि उसके बलाधानके बिना निरन्तर उपयोगरूप वृत्ति नहीं बन सकती। अन्यथा हम लोगोंके उपयोगके समान अरिहन्त केवलोके उपयोगके भी सामर्थ्यके विना अनवस्थानका प्रसंग प्राप्त होता है। कहा भी है—

हे भगवन् । आपके वोर्यान्तराय कर्मका विलय हो जानेसे अनन्त वीर्य शक्ति प्रगट हुई है । अतः ऐसो अवस्थामें समस्त भुवनकं जानने आदि अपनी शक्तियोंके द्वारा आप अवस्थित हो ॥१॥ § ३०७ एतेनात्यन्तिकानन्तसुखपरिणामोऽप्यस्य ्व्याख्यातो वेदितव्यः । कस्मात् १ अनन्तज्ञानदर्शनवीयोपवृद्धितसामध्यस्य विमोद्दस्य ज्ञानवैराग्यातिशय-परमकाष्ठामारूढस्य परमनिर्वाणलक्षणस्य सुखस्यात्यंतिकत्वेन प्रादुर्मावोपलंभात् । न च ज्ञानवैराग्यातिशयजनितवीतरागसुखादन्यदेव किंचित्सुखं नामास्ति, सरागसुखस्य न्यायनिष्ठुरं विचार्यमाणस्यैकान्ततो दुःखरूपत्वादिति । तथा चोक्तं—

सपरं वाहासहियं विच्छिण्णं बंधकारणं विसमं। जं इ'दिएहिं लद्धं तं सोक्खं दुक्खमेव सदा।। २।। विरागहेतुप्रभवं न चेत्सुखं, न नाम किंचित्तदिति स्थिता वयम्। स चेनिमित्तं स्फुटमेव नास्ति तत् त्वदन्यतः सत्त्विय येन केवलम् ॥३॥ इति।

§ ३०८ तस्मादनन्तज्ञानदर्शनवीर्यविरतिप्रधानमनन्तसुखमनुपरतवृत्ति-निरति-श्यमात्मोपादानसिद्धमतीन्द्रियं निष्प्रतिद्वन्द्वमस्येति सिद्धम् । एतेनासद्देखोदयंसद्भावा-त्सयोगकेविलन्यनन्तसुखाभावं तदन्जपातिनीं च कवलाहारवृत्तिमवधारयन् वादी

<sup>§</sup> ३०७ इस कथनसे आत्यन्तिक अनन्त सुखपरिणाम भी इस भगवान्के व्याख्यान किया गया जानना चाहिये, क्योंकि जिसकी अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन और अनन्त वीर्यसे सामर्थ्य वृद्धिको प्राप्त हुई है, जो मोहरहित है, जो ज्ञान और वैराग्य की अतिशय परमकाष्ठा पर अधिखढ़ है, जिसका परम निर्वाणकपो वस्त्र है ऐसे सुखकी आत्यन्तिकरूपसे उत्पत्ति उपलब्ध होती है। किन्तु ज्ञान और वैराग्यके अतिशयसे उत्पन्न हुए सुखसे अन्य सुख नामकी कोई वस्तु नहीं हो है, क्योंकि जो सरागसुख है वह न्यायपूर्वंक निष्ठुरतासे विचार किया गया एकान्तसे दु:खरूप हो है। उसी प्रकार कहा भी है—

जो इन्द्रियोंके निमित्तसे प्राप्त होनेवाला सुख है वह पराश्रित है, बाधासहित है, बीच-बीचमें छूट जाने वाला है, बन्धका कारण है और विषम है, वास्तव्में वह सदाकाल दुःखस्वरूप ही है ॥२॥

जो सुख विरागभावको निमित्त कर नहीं उत्पन्न हुआ है वह कुछ भेंभो नहीं है ऐसा हम निश्-चय करके स्थित हैं। यदि वह निमित्त है तो आपके सिवाय वह स्पष्टरूपसे अन्य नहीं ही है जिससे कि आपमें हो केवल निमित्तरूपसे अस्तित्व है॥३॥

<sup>§</sup> ३०८ इसिलये जिसमें अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीर्यं और अनन्तविर्रातंकी प्रधानतां है जो अनुपरत वृत्तिवाला है; निरित्तशय है, स्वभावभूत आत्माको उपादानकरके जो सिद्ध होता है, अतीन्द्रिय है और जो द्वन्द्वभावसे रिहत है वह अनन्तसुख है। इससे असातावेदनीयके उदयका सद्भाव होनेसे संयोगकेवली भगवान्में अनन्तसुखाभाव और उसके साथ होनेवाली कवलाहार-वृत्तिका निश्चय करनेवाला वादो निराकृत हो गया है, क्योंकि उसमें उस (असातावेदनीय) का

१. आ॰ प्रती एतेन सद्वेद्योदय इति पाठः ।

प्रतिन्यूढः, तत्र तदुदयस्य सहकारिकारणवैकन्येन परघातोदयवदिकचित्करत्वात्। तस्मादनन्तज्ञानदर्शनवीर्यविरतिसुखपरिणामत्वात्र संके सयोगकेवली, सिद्धपरमेष्ठि-वदिति सिद्धम्।

उदय सहकारी कारणोंकी विकलताके कारण परधातके उदयके समान अकिचित्कर है। इसलिये उनके अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीयं, अनन्तविरति और अनन्तसुखपरिणामपना होनेसे सयोगकेवलो भगवान् सिद्धपरमेष्ठोके समान भोजन नहीं करते हैं, यह सिद्ध होता है।

§ ३०९ अनन्तवीर्यंको उपलक्षण करके पूरे अन्तरायकर्मके क्षयसे अनन्तदान, अनन्तलाभ, अनन्तभोग और अनन्त-उपभोगरूप लिब्धयाँ उत्पन्त हुई हैं, क्योंकि अनन्तवीर्यंके समान उन लिब्धयोंकी उत्पत्तिके प्रति कोई विशेषता नहीं है। परन्तु वे लिब्धयाँ समस्त प्राणीविषयक अभय-दानकी सामर्थ्यंके कारण, तीनों लोकोंके अधिपतित्वका सम्पादन करनेसे तथा प्रयोजनके रहते हुए स्वाधीन अशेष भोगोपभोगसम्बन्धी वस्तुओंका सम्पादन होनेसे उपयोगसिहत ही हैं, ऐसा जानना चाहिये। इसलिये पहले ही दोनों प्रकारके मोहनीय कर्मके क्षयसे जिसने आत्यन्तिक सम्यन्दर्शन और सम्यक्चिरित्रकी शुद्धिको प्राप्त किया है, ज्ञानावरण और दर्शनावरणरूप मूल और उत्तर प्रकृतियोंके क्षयके अनन्तर हो जिसकी क्षायिक अनन्तकेवलज्ञान और क्षायिक अनन्तकेवलदर्शन पर्याय वृद्धिको प्राप्त हुई है, तथा अन्तराय कर्मके क्षयसे जो अनन्तवीर्यं, अनन्तदान, अनन्तलाभ, अनन्तभोग और अनन्त-उपभोगरूप नो केवल-लिब्धयोंरूपसे परिणत हुआ है, वह कृतार्थताकी परमकाष्ठाको प्राप्त होता हुआ अहंत्परमेन्छो, स्वयम्भू, जिन, केवलो, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और सयोगकेवली इस रूपसे कहा जाता है। यहाँ जिनादिरूप शब्दोंकी पदार्थ-व्याख्या सुगम है, इसलिये उनका पुनः विस्तार नहीं करते हैं। यहाँपर सयोगिकेवलीके स्वरूपके निरूपण करनेमें दो गाथाएँ हैं—

१. आ॰ प्रती प्रतिपत्तन्यम् इति पाठः ।

केवलणाणदिवायरिकरणकलावप्पणासियण्णाणो । णवकेवल-लद्धुग्गससुजणियपरमप्पववएसो ॥४॥ असहायणाणदंसणसिहको इदि केवली हु जोगेण। जुत्तो त्ति सजोगो इदि अणाईणिहणारिसे वुत्तो॥५॥

§ ३१० यत्पुनिरहाश्रङ्कान्तरं—सर्वज्ञो वीतरागो वा न किश्चत् पुरुषिवशेषः समस्ति, सर्वपुरुषाणां रागाद्यविद्योपद्रुतस्त्रभावत्वाद्रथ्यापुरुषविदित्यादि कैश्चिन्मध्या-दर्शनाकुळीकृतहृदयः स्वपरिवद्विषिभरनाप्तैरादृतं, तदिष शास्त्रादावेव सुनिर्लोठितिमिति न पुनरुपन्यस्यते । तदेवं ज्ञानावरणादिकर्मणां निश्चयव्यवहारापायातिशयानंतरभावि-भूताचिन्त्यज्ञानदर्शनसाम्राज्यप्राप्त्यतिशयस्य परमकाष्ठामात्मसात्कृत्य कृतकृत्यताम-पाकृतकृतान्तकृतिमकृतिकां स्वमात्कुर्वस्त्रदशासुरमनुजम्रानिपितिभरिमगमनीय-त्वात् प्राप्तपूजातिशयबहिविभूतिः सयोगंकेवळी भृत्वा स्वयं निष्ठिताथोषि मगवानर्ह-त्परमेष्ठी परार्थप्रवृत्तिस्वामाव्याद्धर्मामृतवृष्टिमासन्नभव्यज्ञगते हिताय प्रवर्षञ्चद्विपूर्व-मेव सर्वसन्वाभ्युद्धारमावनातिशयप्रेरितो भव्यजनपुण्येन शेषकर्मफळसच्यपेक्षेण विहारा-तिशयमनुभवतीत्येतत्प्रतिपादियतुकामः सत्रमुत्तरं पठित—

जिसने केवलज्ञानरूपीदिवाकरकी किरणकलापकेद्वारा अज्ञानका नाश कर दिया है तथा नी केवल लब्धियोंकी उत्पत्ति होनेसे जिसने परमात्मसंज्ञाको प्राप्त कर लिया है। वह असहायज्ञान-दर्शनसे सिहत होता है, इसलिये केवली कहा जाता है तथा योगसिहत होनेसे सयोगी कहलाता है, ऐसा अनादि-अनिधन आधंमें कहा गया है।।४-५॥

§ ३१० जो यहाँ दूसरी आशंका की जाती है कि कोई पुरुषिवशेष सर्वंज्ञ वीतराग नहीं है, क्योंकि सभी पुरुष रागादि अविद्यासे उपद्वत स्वभाववाले हैं, रथ्यापुरुषके समान; इत्यादि रूपसे जिनका हृदय मिथ्यादर्शनसे आकुलित किया गया है और जो अपने और दूसरोंके वैरी अनाप्त हैं उनकेद्वारा यह बात आदरपूर्वक कही जाती है किन्तु वह बात भी शास्त्र आदिमें भी अच्छी तरहसे खिण्डत कर दी गई है, इसलिये उसका यहाँ पुनः उपन्यास नहीं करते । अतः इस प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मोंके निश्चय-व्यवहाररूप अपायातिशयके अनन्तर प्राप्त हुए अचिन्त्यज्ञान-दर्शनरूप साम्राज्यकी प्राप्तकी अतिशयकी परमकाष्ठाको आत्मसात् करके जिसने यमकृतछलनाके दूर किये जानेसे अकृतिक कृतकृत्यताको स्वाधीन करते हुए देवेन्द्र, असुरेन्द्र और चक्रवर्तियों और गणधरोंके द्वारा अभिगमनीय होनेसे जिसने पूजातिशयरूप बाह्य विभूतिको प्राप्त किया है, ऐसे जिनदेव सयोगकेवली होकर स्वयं सम्यन्न प्रयोजन होते हुए भी भगवान् अर्ह्तपरमेष्ठो परार्थप्रवृत्तिरूप स्वभाववाले होनेसे आसन्तमक्य जीवोंके हितके लिये धर्मामृतवृष्टिका प्रवर्तन करते हुए अवुद्धिपूर्वंक हो समस्त प्राणियोंके सब प्रकारके उद्धारको भावनाके अतिशयसे प्रेरित होते हुए भव्य जोवोंके पुण्यके निमित्तसे शेष अधाति कर्मोंके फलकी अपेक्षा विहारातिशयका अनुभव करते हैं । इस प्रकार इस तथ्यके प्रतिपादन करनेकी इच्छासे युक्त आचार्यंवर्य आगेके सूत्रको कहते हैं—

# \* श्रसंखेजजगुणाए संदीए पदेसग्गं णिज्जरेमाणो विहरदि ति ।

§ ३११ प्रतिसमयमसंख्यातगुणश्रेण्या कर्मप्रदेशानेव निर्धु न्वन् धर्मतीर्थ-प्रवर्तनाय यथोचित धर्मक्षेत्रे देवासुरानुयातो महत्या विभूत्या विहरति प्रशस्तविहायो-गितसव्यपेक्षात्तत्स्वाभाव्यादिति स्त्रार्थः । स्यान्मतम्—अभिसंधिपूर्वक एवास्य व्यापारव्याहारातिशयो भवतुमर्हति, अन्यथा यितकचनकारित्वदोषानुषंजनात्तदभ्युपगमे च सेच्छत्वादसर्वत्त एवायं स्यात्, अनिष्टं चैतदिति ? नैतदेवमभिसंधिविरहेऽपि कल्प-तरुवदस्य परार्थसंपादनसामध्योपपत्तेः प्रदीपवद्वा, न वै प्रदीपः कृपालुतयाऽऽत्मानं परं वा तमसो निर्वर्तयित, किंतु तत्स्वाभाव्यादेवेति न किंचित् व्याहन्यते । यथोक्तं—

जगते त्वया हितमवादि

न च विवदिषा जगद्गुरो।

कल्पतरुरनभिसंधिरपि

प्रणयिभ्य ईप्सितफलानि यच्छति।।

भगवान् अर्हत्परमेष्ठीदेव असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे प्रदेशपुंजकी निर्जरा
 करते हुए विहार करते हैं।

§ ३११ प्रतिसमय असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे कर्मप्रदेशोंको ये भगवान् घुनते हुए धर्मतीर्थंकी प्रवृत्तिकेलिये यथायोग्य धर्मक्षेत्रमें देवों और असुरोंसे अनुगत होते हुए बड़ी भारी विभूतिके साथ प्रशस्त विहायोगितिके निमित्तसे या विहार करनेरूप स्वभाववाले होनेसे विहार करते हैं, यह इस सूत्रका अर्थ है।

शंका—कदाचित् यह मत हो कि इन अर्हत्परमेष्ठी भगवान्का व्यापारातिशय और उपदेशरूप अतिशय अभिप्रायपूर्वंकही हो सकता है, अन्यथा यित्कचित् करनेरूप दोषका अनुषंग प्राप्त होता है और ऐसा माननेपर इच्छासिहत होनेसे ये भगवान् असर्वज्ञ ही प्राप्त होते हैं। किन्तु ऐसा स्वीकार करना अनिष्ट ही है?

समाधान—किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि अभिप्रायसे रहित होनेपर भी कल्पवृक्षके समान इन भगवान्के पदार्थके सम्पादनकी सामध्यं बन जाती है। अथवा प्रदीपके समान इन भगवान्की वह सामध्यं बन जाती है क्योंकि दोपक नियमसे कृपालुपनेसे अपने और परके अन्धकारका निवारण नहीं करता, किन्तु उस स्वभाववाला होनेके कारणही वह अपने और परके अन्धकारका निवारण करता है। जैसा कहा है—

हे जगद्गुरो ! आपने जगत्केलिये जो हितका उपदेश दिया है वह कहनेकी इच्छाके बिना ही दिया है, क्योंकि ऐसा नियम है कि कल्पवृक्ष बिना इच्छाके ही प्रेमीजनोंको इच्छित फल देता है।

१. ता॰ प्रतौ निर्घनं ( निन्धुंबन् ) । आ॰ प्रतौ निर्घनं । म॰ प्रतौ निर्घनं इति पाठः ।

ï

कायवाक्यमनसां प्रवृत्तयो

नामवंस्तव मुनेदिचकीर्षया।

नासमीक्ष्य भवतः प्रवृत्तयो

धीर, तावकमचिन्त्यमीहितम्।।
विवक्षासन्निधानेऽपि वाग्वृत्तिर्जातु नेक्ष्यते।
वांच्छन्तो वा न वक्तारः शास्त्राणां मन्दबुद्धयः।।

इत्यादि ।

§ ३१२ तस्मादस्य परमोपेक्षालक्षणां संयमविशुद्धिमास्थितवतो व्यापारच्या-हारादयोऽतिशयविशेषाः स्वामाविकत्वान्न पुण्यवन्धहेतव इति प्रतिपत्तव्यम् । यथोक्तमार्षे——

> तित्थयरस्स विहारों लोयसुहो णेव तस्स पुण्णफलो। वयणं च दाणपूजारंभयरं तं णे लेवेइ।।

§ ३१३ स पुनरस्य विहारातिशयो भूमिमस्पृशत एव गगनतले भक्तिप्रेरितामर-गणविनिर्मितेषु कनकाम्बुजेषु प्रयत्नविशेषमंतरेणापि स्वमाहात्म्यातिशयात् प्रवर्तत इति प्रत्येतच्यं, योगिशक्तीनामचिन्त्यत्वादिति । उक्तं च—

हे मृने ! आपकी शरीर, वचन और मनकी प्रवृत्तियाँ बिना इच्छाके ही होती हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मन, वचन और कायसम्बन्धी प्रवृत्तियाँ बिना समीक्षा किये होती हैं। हे धीर ! आपकी चेष्टायें अचिन्त्य हैं।

कहनेकी इच्छाका सन्निधान होनेपर ही वचनकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, क्योंकि यह हम स्पष्ट देखते हैं कि मन्दबुद्धि जन इच्छा रखते हुए भी शास्त्रोंके वक्ता नहीं हो पाते । इत्यादि ॥

§ ३१२ इसिलये परम-उपेक्षालक्षणरूप संयमकी विशुद्धिको धारणकरनेवाले इन भगवानका बोलना और चलनेरूप व्यापार आदि अतिशयविशेष स्वाभाविक होनेसे पुण्यबन्धके कारण नहीं है, ऐसा यहाँ जानना चाहिये। जैसा कि आपमें कहा है—

तीर्थंकर परमेष्ठीका विहार लोकको सुख देनेवाला है, परन्तु उसका वह कार्य पुण्यफलवाला नहीं है। और उनका वचन दान-पूजारूप आरम्भको करनेवाला तो है फिर भी उनको कर्मोंसे लिप्त नहीं करता।

§ ३१३ पुनः इस महात्माका वह विहारातिशय भूमिको स्पर्श न करते हुए ही आकाशमें भिक्तवश प्रेरित हुए देव समूहकेद्वारा रचे गये स्वर्णकमलोंपर प्रयत्न विशेषके बिना ही अपने माहात्म्य विशेषवश प्रवृत्त होता है, ऐसा जानना चाहिये, क्योंकि योगियोंकी शक्तियाँ अचिन्त्य होती हैं। कहा भी है—

१. बा॰ प्रती वीस्यते इति पाठः ।

२. आ॰ प्रती वण्ण इति पाठः ।

३. आ॰ प्रतौ माहातम्याविशयाम् इति पाठः ।

नमस्तलं पल्लवयन्निव त्वं, ः सहस्रपत्राम्बुजगर्भचारैः। पादाम्बुजैः पातितमारदप्पों, भूमौ प्रजानां विजहर्थे भूत्यै।। इति

§ ३१४ एत्थ सजोगिनिणस्स पढमसमयपहुं जि वा समुग्धादाहिमुहकेनिल-पढमसमयो ति तान गुणसेढिणिक वेनकमो अनिहिदेगरूपो ति घेत्तन्नोः, परिणामेसु पिलसमयमनिहिदेसु तिण्णवंधणपदेसोक डणाए गुणसेढिणिक खेनायामस्स च सिरसत्तं मोत्तृण निसिदसभानाणुनन त्तीदो । णनिर खीणकसायेण गुणसेढिणिमित्तभोक डिज्ज-माणदन्नादो सजोगिकेनिलणा ओक डिज्जमाणदेन्न मसंखेज्जगुणं, तत्थतणगुणसेढिणिक खेनायामादो एत्थतणगुणसेढिणिक खेनायामो संखेन्जगुणं, तत्थतणगुणसेढिणिक खेनायामो संखेन्जगुणं, तत्थतणगुणसेढिणिक खेनायामादो एत्थतणगुणसेढिणिक खेनायामो संखेन्जगुणहीणो ति घेत्तन्नो, छदुमत्थपरिणामेहितो केनिलपरिणामाणमहित्समुद्धत्तादो एक कारसगुणसेढिपरूनणाए तहा भणिदत्तादो च । तम्हा आउगनन्जाणं तिण्हमघादिक माणं पदेसग्गमसंखेन्जगुणाए सेढीए णिन्जरेमाणो एसो उक्त स्सेण देसणपुन्नको डिमेत्तकालं धम्मितित्थं पनतेमाणो निहरित ति सणिरू विदं।

हजार पाँखुड़ीवाले कमलोंके मध्य चलते हुए चरणकमलोंसे आकाशतलको परलवित करते हुएके समान कर्मभूमिक्षेत्रमें प्रजाजनोंमें मोक्षमार्गकी समृद्धिकेलिये कामदेवके दर्पका पतन करनेवाले आपने विहार किया। इति ॥

§ ३१४ यहाँपर संयोगीजिनके प्रथम समयसे लेकर समुद्धातके अभिमुख हुए केवली जिनके प्रथम समय तक गुणश्रेणिके निक्षेपका क्रम अवस्थित एकरूप होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि परिणामोंके प्रतिसमय अवस्थित रहनेपर उनके निमित्तसे होनेवाला प्रदेशोंका अपकर्षण और गुणश्रेणिनिक्षेपका आयाम सदृशपनेको छोड़कर विसदृशरूप नहीं होता । इतनी विशेषता है कि सीणकषाय जीवकेद्वारा गुणश्रेणिके निमित्त अपकर्षित हुए द्रव्यसे सयोगिकेवली जिनकेद्वारा अपकर्षित होनेवाला द्रव्य असंख्यातगुणा होता है तथा वहां हुए गुणश्रेणिनिक्षेपके आयामसे यहांके गुणश्रेणिनिक्षेपका आयाम संख्यातगुणाहीन ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि एक तो छद्मस्थके परिणामोंसे केवली जिनके परिणाम अतिविशुद्ध होते हैं तथा दूसरे ग्यारह गुणश्रेणिप्ररूपणामें वैसा कहा गया है । इसलिये आयुक्तमंको छोड़कर तीन अघातिकर्मोके कमंप्रदेशोंकी असंख्यातगुणीश्रेणिरूपसे निर्जरा करता हुआ यह केवली जिन उत्कृष्टसे कुछ कम पूर्वकोटिप्रमाण कालतक धर्मतीर्थको प्रवृत्त करता हुआ विहार करता है, यह अच्छी तरहसे निरूपण किया है ।

१. मा॰ प्रती विजहर्ष इति पाठः।

# खवगाहियारचूलिया

§ ३१५ एत्थ तित्थयरकेवलीणमियरकेवलीणं च जहण्णुकस्सविहारकालाणं पमाणाणुगमो तित्थयराणं विहाराइसओ समवसरणविभूदिवण्णणं च भणियूण गैण्हिदव्वं । अत्र सूत्रपरिसमाप्ताविति शब्दोपादानं स्वोक्तिपरिच्छेदे द्रष्टव्यम्, एतावित प्ररूपणाप्रवंधे सविस्तरं प्ररूपिते ततः प्रकृतार्थाधिकारस्य परिसमाप्तिरिति स्वोक्तिपरि-च्छेदस्यात्र विवक्षितत्वात् । एवमेत्तिएण पह्नवणापवंघेण सत्थाणसजोगिकेवलिवसयं परूवणाविसेसं परिसमाणिय संपिंह एत्थेव चरित्तमोहणीयपुरस्सराणं घादिकम्माणं खवणाविही समप्पदि ति कयणिन्छओ एदस्सेव खवणाहियारस्स चूलियापह्रवणहुमुव-रिमाओ सुत्तगाहाओ पढइ—तत्थ ताव पढमा सुत्तगाहा—

> अणिक्छिमिस्ससम्मं श्रद्ध णवुं सित्थिवेदछुक्कं च। पुंचेदं च खवेदि दु को हादीए च संजलणे ॥१॥

§ ३१६ एसा गाहा दंसणचिरत्तमोहपयडीणं खवणापरिपाडिं पुन्वुत्तमेव सन्वो-वसंद्वारमुहेण पदुष्पाएदुमोइण्णा । तं कद्यं ? 'अण' एवं भणिदे अणंताणुवंधिचउक्कस्स कायन्वं, णामेगदेसणिहेसेण वि णामिल्लविसयसंपच्चयस्स सुपसिद्धत्त-गहणं

# क्षपणाधिकार-चूलिका

§ ३१५ यहाँपर तीयँकरकेविलयों और अन्य केविलयोंके जघन्य और उत्कृष्ट विहारकालोंके प्रमाणका अनुगम और विहारसम्बन्धी अतिशयका तथा समवसरणविभूतिका वर्णन कहकर ग्रहण करना चाहिए । यहाँपर सूत्रको पीरसमाप्तिमें 'इति' शब्दका ग्रहण अपनी उक्तिके ज्ञानरूप अर्थमें जानना चाहिये क्योंकि इतने प्ररूपणा प्रबन्धके विस्तारके साथ प्ररूपित कर देनेपर उससे प्रकृत अर्थाधिकारको परिसमाप्ति होती है। यह अपनी उक्तिका परिच्छेद यहाँपर विवक्षित है। इसप्रकार इतने प्ररूपणारूप प्रबन्धकेद्वारा स्वस्थान सयोगिकेवलीविषयक प्ररूपणाविशेषको समाप्त करके अब यहींपर चारित्रमोहनीय-प्रमुख घातिकर्मी की क्षपणाविधि समाप्त होती है, ऐसा किये गये निरुचय-पूर्वक इसी क्षपणाधिकारकी चूलिकाका कथन करनेकेलिये आगेकी सूत्र गाथाओंको पढ़ते हैं। उनमें प्रथम सूत्रगाथा यह है—

# यह मोक्षमार्गपर आरूढ़ हुआ जीव अनन्तानुबन्धीचतुष्क, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक् प्रकृतिमिथ्यात्व, मध्यकी अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और प्रत्याख्यानावरणचतुष्क ये आठ कषाय, नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, छह नोकषाय, पुरुषवेद और क्रोध, मान, माया तथा लोभ ये चार संज्वलन कषाय इनका क्रमसे क्षय

करता है।

§ ३१६ यह सूत्रगाथा दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयकी पहले कही गई ही क्षपणाकी परिपाटीका सबका उपसंहारद्वारा कथन करनेकेलिये अवतीर्ण हुई है।

दंसणादो । तदो अणंताणुवंधिचउक्कं विसंजोयणिकरियाए पुन्वमेव णासेदि ति मिणदं होइ । 'मिन्छ' एवं भणिदे तदो दंसणमोहक्खवणमाढिवय पुन्वं मिन्छत्तं खवेदि ति बुत्तं होइ । 'मिन्स' एवं भणिदे तदो पन्छा सम्मामिन्छत्तं खवेदि ति घेत्तन्वं । 'सम्मं' एवं भणिदे तदो पन्छा सम्मत्तं खवेदि ति मणिदं होदि । 'अह' एवं भणिदे पुन्वुत्तसत्तपयडीओ हेद्वा चेव अप्पप्पणो ठाणे खवेयूण तदो खवगसेढिमा- रूढो संतो अणियद्विगुणद्वाणे अंतरकरणादो हेद्वा चेव अहकसाये णिहवेदि ति बुत्तं होइ । एवं णवुं सयवेदादिपयडीणं पि खवणापरिवाडीगाथाणुसारेण वत्तन्वा । एत्तो विदिया सुत्तगाहा—

\* अथ थीणगिद्धिकम्मं णिद्दाणिद्दा य पयलपयला य । अध णिरय-तिरियणामां झीणा संछोहणादीसुं॥२॥

§ ३१७ एसा विदिया सुत्तगाहा अट्ठकसायक्खवणादो पच्छा खविन्जमाणाणं थीणगिद्धिआदिसोलसपयडीणं णामणिद्देसकरण्डमोइण्णा सुगमा च । एदिस्से अत्थ-

समाधान—'अण' ऐसा कहनेपर अनन्तानुबन्धीचतुष्कका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि नामके एकदेशके निर्देशद्वारा भी नामवाले विषयके ठीक ज्ञानकी प्रसिद्धि हुई देखी जाती है। इसिलये अनन्तानुबन्धीचतुष्कका विसंयोजनिक्रयाद्वारा पहले ही नाश करता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। 'मिच्छ' ऐसा कहनेपर तदनन्तर दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका आरम्भकर पहले मिथ्यात्वकी क्षपणा करता है, यह कहा गया है। 'मिस्स' ऐसा कहनेपर उसके बाद साम्यिनध्यात्वकी क्षपणा करता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये। 'सम्म' ऐसा ग्रहण करनेपर उसके बाद सम्यक्ति क्षपणा करता है, यह कहा गया है। 'अट्ठ' ऐसा कहनेपर पूर्वोक्त सात प्रकृतियोंके बाद ही अपने-अपने स्थानमें आठ कषायोंकी क्षपणा प्रारम्भ कर तदनन्तर क्षपकश्रेणिपर आरूढ़ होता हुआ अनिवृत्तिगुणस्थानमें अन्तरकरणिक्रयाके करनेके बाद ही आठ कषायोंकी क्षपणाका निष्ठापन करता है, यह कहा गया है। इसप्रकार नपुंसकवेद आदि प्रकृतियोंको भी क्षपणासम्बन्धीपरिपाटी गाथाके अनुसार करनी चाहिये। अब आगे दूसरी सूत्रगाथा कहते हैं—

\* अब मध्यकी आठ कषायोंकी क्षपणा करनेके पश्चात् स्त्यानगृद्धिकर्म, निद्रा-निद्रा और प्रचलात्रचला तथा नरकगित और तिर्यञ्चगित नामवाली तेरह प्रकृतियाँ, इसप्रकार ये सोलह प्रकृतियाँ संक्रामकप्रस्थापककेद्वारा अन्तर्मुहूर्त पूर्वही सर्व संक्रमण आदिमें क्षीण की जा चुकी हैं।।२॥

§ ३१७ यह दूसरी सूत्रगाथा आठ कषायोंकी क्षपणाके अनन्तर क्षयको प्राप्त होनेवाली स्त्यानगृद्धि आदि सोलह प्रकृतियोंका नामनिर्देश करनेकेलिये अवतीर्णं हुई है और इसकी अर्थ-

१. (७५) १२८ भा० १५.

पह्नणा, पुन्नमेव विहासियत्तादो । एत्तो अंतरकरणे कदे मोहणीयस्माणुपुन्नीसंकमो एदीए परिवाहीए पयद्वदि त्ति जाणावणद्वमुविरमाओ तिण्णि सुत्तगाहाओ पढइ—

- \* सन्वस्स मोहणीयस्स श्राणुपुन्वी य संकमो होइ। लोभकसाये णियमा श्रसंकमो होइबोद्धन्वो ॥३॥
- \* संखुहिद पुरिसवेदे इत्थिवेदं णवुंसयं चेव । सप्तेव णोकसाये णियमा कोपिम्ह संखुहिद ॥४॥
- कोहं संखुहइ माणे माणं मायाए णियमसा खुहइ।
   मायं च छुहइ लोहे पिंडलोमो संकमो णित्थ॥५॥

§ ३१८ गतार्थत्वान्नात्र किंचिद् व्याख्येयमस्ति एत्तो छद्दी सुत्तगाहा--

\* जो जिम्ह संछुहंतो णियमा बंधिम्ह होइ संछुहणा । बंधेण हीणदरगे श्रिहिये वा संकमो णित्थ ॥६॥

प्ररूपणा सुगम है, क्योंकि इसकी पहलेही विभाषा कर क्षाये हैं। इसके आगे अन्तरकरण करलेनेपर मोहनीय कर्मका आनुपूर्वीसंक्रम इस परिपाटीसे प्रवृत्त होता है, इस बातका ज्ञान करानेकेलिये आगे तीन सूत्रगाथाओंको पढ़ते हैं—

\* आगे मोहनीयकर्मकी सब प्रकृतियोंका आनुपूर्वी संक्रम होता है। किन्तु स्रोभकषायका नियमसे संक्रम नहीं होता, ऐसा जानना चाहिये ॥३॥

\* स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका नियमसे पुरुषवेदमें संक्रमण करता है। तथा पुरुषवेद सहित सात नोकषायोंका नियमसे क्रोधसंज्वलनमें संक्रमण करता है।।४।।

\* वह क्षपक क्रोधसंच्वलनको नियमसे मानसंच्वलनमें संक्रान्त करता है, मानसंच्वलनको नियमसे मायासंच्वलनमें संक्रान्त करता है। तथा मायासंच्वलनको नियमसे लोमसंच्वलनमें संक्रान्त करता है। इनका प्रतिलोमविधिसे संक्रम नहीं होता ॥५॥

§ ३१८ इन सूत्रगाथाओं का अर्थ ज्ञात हो जानेसे इनके विषयमें कुछ व्याख्यान करने योग्य नहीं है । अब इसके आगे छठो सूत्रगाथा कहते हैं—

ॐ जो जीव जिस वध्यमान प्रकृतिमें संक्रमण करता है उसका नियमसे वन्धमें ही संक्रमण होता है। तथा उसका वन्धसे हीनतर स्थितिमें भी संक्रमण करता है, किन्तु वन्धसे अधिकतर स्थितिमें संक्रमण नहीं होता ।।६।।

१. कोहस्स ता०।

§ ३१९ एसा वि सुत्तगाहा आणुपुट्नीमंकमावसरे पुट्नमेव उक्कुणासंकमं परपयित्रसंकमं च समस्सियूण विहासिदा ति ण एत्य किंचि वक्खाणेयव्वमित्य । एतो खनगस्स अणुभागपदेसविसयाणं बंधोद्यसंकमाणं थोवबहुत्ताबहारणहुमुविरमाणं तिण्हं सुत्तगाहाणमवयारो—

- अवंधेण होइ उदयो अहिओ उदयेण संकमो अहिओ । गुणसेढि अणंतगुणा बोद्धवा होइ अणुभागे ॥७॥
- # वंधेण होइ उद्यो श्रहियो उदएण संकमो श्रहिश्रो । गुणसेंदि श्रसंखेज्जा च पदेसरगेण बोद्धव्वा ॥८॥
- # उदयो च अणंतगुणो संपिह वंधेण होइ ऋणुभागे। से काले उदयादो संपिह वंधो ऋणंतगुणो ॥९॥

६ ३२० एदासिं तिण्हं सुत्तगाहाणमत्थो जहा पुन्वं विहासिदो तहा चेव पुणो वि अणुभासियन्त्रो । एत्तो चरिमसमयवादरसांपराइयस्स सन्त्रकम्माणं हिदिनंध-पमाणावहारणहं दसमी गाहा समोइण्णा—

<sup>§</sup> ३१९ इस सूत्रगायाकी भी बानुपूर्वी संक्रमके अवसरपर पहलेही उत्कर्षण संक्रम और परप्रकृति संक्रमका आश्रय करके विभाषा कर आये हैं, इसलिये यहाँपर कुछ भी व्याख्यान करने-योग्य नहीं है। आगे क्षपकके अनुभाग और प्रदेशविषयक वन्य, उदय और संक्रमके अल्पबहुत्वका निश्चय करनेकेलिये आगे तीन सूत्रगाथाओं का अवतार करते हैं—

अन्यसे उदय अधिक होता है और उदयसे संक्रम अधिक होता है। इसप्रकार अनुसागमें गुणश्रेणी अनन्तगुणी जानने योग्य है।।७।।

<sup>#</sup> वन्धसे उदय अधिक होता है और उदयसे संक्रम अधिक होता है। इसप्रकार प्रदेशपुं जकी अपेक्षा गुणश्रेणि असंख्यातगुणी जाननी चाहिये।।८।।

<sup>\*</sup> अनुभागके विषयमें साम्प्रतिक वन्धसे साम्प्रतिक उदय अनन्तगुणा होता है तथा तदनन्तर समयमें होनेवाले उदयसे साम्प्रतिक वन्ध अनन्तगुणा होता है ॥९॥

<sup>§</sup> ३२० इन तोनों सूत्रगाथाओंके अर्थकी जैसे पहले विभाषा कर आये हैं उसीप्रकार उनकी फिर भी विभाषा करनी चाहिये। अब वादरसाम्परायिक जीवके अन्तिम समयमें सब कर्मोंके स्थितिबन्वके प्रमाणका अवधारण करनेकेलिये दसवीं गाथा अवतीर्ण हुई है—

र. (९०) १४३ मान १५ । २. (९१) १४४ मान० १५ । ३. (९२) १४५ मान १५ ।

#### \* चरिमे चादररागे णामागोदाणि वेदणीयं च। वस्सरसंतो बंघदि दिवसरसंतो य जं सेसं॥१०॥

§ ३२१ गतार्थत्वान्नेतद्गाथास्त्रमनुटीक्यते । चूलिकाप्ररूपणार्थं तु पुनरुक्त-गाथोपन्यासेऽपि न किंचिद्दुष्यतीति प्रतिपत्तव्यम् । एत्तो एक्कारसमी सुत्तगाहा—

> \* जं चावि संछुहंतो खवेइ किट्टिं अवंघगो तिस्से । सुहुमिन्ह संपराधे अवंघगो वंघगियराणं ॥११॥

§ ३२२ एसा वि गाहा पुन्वमेव सुणिण्णोदत्था ति ण एत्थ किंचि वक्खाणे-यन्वमित्थ । एवमेदाओ एक्कारस सुत्तगाहाओ सुहुमसांपराइयगुणहाणपञ्जंताए चिरत्तमोहक्खवणाए चूलियाभावेण दहुन्वाओ । एत्तो खीणकसायद्धाए तिण्हं घादि-कम्माणमुदयोदीरणादिविसेसपदुष्पायणस्रहेण तेसि खवणविहाणपह्मवणहं सजोगि-केवलिगुणहाणसह्मवणह्नं च वारसमीए सुत्तगाहाए समोयारो——

<sup>#</sup> बादररागके अन्तिम समयमें क्षपकजीव नाम, गोत्र और वेदनीयकर्मको एक वर्षके भीतर बाँधता है तथा शेप रहे तीन घातिकर्मीको एक दिवसके भीतर बाँधता है।।१०॥

<sup>§</sup> २२१ गतार्थं होनेसे इस गाथासूत्रकी टीका नहीं करते हैं। चूलिकाका प्ररूपण करनेकेलिये तो उक्त सूत्रगाथाओंका पुनः कथन करनेपर भी कोई दोष नहीं है, ऐसा यहाँ जानना चाहिये। अब आगे ग्यारहवीं सूत्रगाथा कहते हैं—

अ जिस कृष्टिको संक्रमण करता हुआ क्षय करता है उस कृष्टिका वह अपक बन्धक नहीं होता तथा सूक्ष्मसाम्परायमें तत्सम्बन्धी कृष्टियोंका अवन्धक होता है। किन्तु इतर कृष्टियोंका [वेदन या क्षपणकालमें] वह बन्धक होता है।।११।।

<sup>§</sup> ३२२ इस सूत्रगाथाके अर्थंका भी पहले ही अच्छी तरहसे निर्णय कर आये हैं, इसलिये यहाँपर कुछ भी व्याख्यान करने योग्य नहीं है। इसप्रकार ये ग्यारह सूत्रगाथायें सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानतक चारित्रमोहनीयको क्षपणामें चूलिकारूपसे जानना चाहिये। आगे क्षीणकषायके कालमें तीन घातिकर्मों का उदय और उदीरणा आदिरूप विशेषके प्रतिपादनद्वारा उनकी क्षपणाविधिके प्ररूपण करनेकेलिये सयोगिकेवली गुणस्थानके स्वरूपका प्रतिपादन करनेकेलिये बारहवीं सूत्रगाथाका अवतार करते हैं—

१. क० प्रती चरिमो बादररागो (१५६) २०९ इति पाठः ।

### क्षजाव ण छुदुमत्थादो तिण्हं घादीण वेदगो हो इ। अघ णंतरेण खइया सन्वण्ह सन्वदिरसी य ॥१२॥

§ ३२३ यावत् खलु छबस्थपर्यायान्न निष्कामित तावत्त्रयाणां घातिकर्मणां ज्ञानदृगावरणान्तरायसंज्ञितानां नियमाद्वेदको भवति, अन्यथा छबस्थभावानुपपत्तेः। अथानन्तरसमये द्वितीयशुक्लध्यानाग्निना निर्दग्धाशेषघातिकर्मद्रुमगहनः छबस्थ-पर्यायान्निष्कान्तस्बरूपः क्षायिको लिब्धमबप्टम्य सर्वज्ञः सर्वदर्शी च भृत्वा विहरतीत्य-यमत्र गाथार्थमं ग्रहः एवमेदासि वारसण्हं सुत्तगाहाणमत्थे विद्यासिय समत्ते तदो चिरत्तमोहक्खवणाए चूलिया समत्ता भवदि। तदो चिरत्तमोहक्खवणासिण्णदो कसायपाहुडस्स पण्णारसमो अत्थाहियारो समप्पदि ति जाणावणद्वमुवसंहारवक्क-माह—

# चरित्तमोहक्खवणा ति समता।

§ ३२४ एवं कसायपाहुडसुत्ताणि सपरिभासाणि समत्ताणि । सन्वसमासेण वेसदतेत्तीसाणि ।

एवं कसायपाहुडं समत्तं।

# यह क्षीणकषाय गुणस्थानवाला क्षपक जब तक छद्मस्थ अवस्थासे नहीं निकलता है तब तक ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन घातिकमी का वेदक होता है। तदनन्तर उक्त तीन घातिकमींका क्षय करके सर्वज्ञ और सर्वद्शी होता है।।१२।।

§ ३२३ यह क्षपक जबतक छद्मस्थ पर्यायसे नहीं निकलता है तबतक वह ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय संज्ञावाले इन तीन घातिकमीं का नियमसे वेदक होता है, क्योंकि अन्य प्रकारसे छद्मस्थपना नहीं वन सकता है। इसके अनन्तर समयमें द्वितीय शुक्लध्यानरूपी अग्निसे समस्त घातिकमं रूपी वृक्षोंके वनको जलाकर और छद्मस्थ पर्यायसे निकलकर क्षायिकी लिब्धका अवलम्बनकर सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होकर विहार करता है, यह यहाँपर गाथाका समुच्चयरूप अर्थ है। इसप्रकार इन बारह सूत्रगाथाओं के अर्थको विभाषा करके समाप्त होनेपर तदनन्तर चारित्रमोहक्षपणा नामक अनुयोगद्वारको चूलिका समाप्त होती है। इसप्रकार चारित्रमोहक्षपणा नामक कषायप्राभृतका पन्द्रहर्वा अधिकार समाप्त होता है, इस बातका ज्ञान करानेकेलिये उपसहार वचनको कहते हैं—

**\* इसप्रकार चारित्रमोहक्षपणा नामक अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।** 

§ ३२४ इसप्रकार परिभाषाओंके साथ कषायप्राभृतके सूत्र समाप्त हुये.। उन सबका योग २३३ है।

गणहरदेवाण णमो गोदम-लोइज्ज-जंबुसामीणं। जिणवरवयणविणिग्गयदिन्वज्झुणी विवरिया जेहि ॥ १ ॥ ते उसहसेणपमुहा गणहरदेवा जयंति सन्वे वि। सुद्रयणायरपारो दूरो वि पराइयो इय सुहुमदुरहिगमभंगसंकुलं णयसहस्सगंभीरं। गाहासुत्तत्थिमणं णिस्सेसं को भणेज्ज छदुमत्थो ॥ ३ ॥ तह वि गुरुसंपदायं मण मिम काऊण पुन्वसूरीणं। आदरिसदंसणेण दरिसियमेदं दिसामेत्तं ॥ ४ ॥ य अब्भपडलं व सुत्तं बहुभंगतरंगभंगुरं वित्थारजाणएहिं वित्थरियव्वं हवे तम्हा ॥ ५ ॥ जं एत्यत्थक्खलियं सहक्खलियं च जं हवे किंचि। महंता मिन्छा मे दुक्कडं तस्स ॥ ६॥ होइ सुगमं पि दुग्गम-मणिवुणवक्खाणकारदोसेण। जयधवलाकुसलाणं सुगमन्चिय दुग्गमा वि अत्थगई ॥ ७ ॥

0

जिन्होंने जिनवरके मुखसे निकली हुई दिव्यध्वनिको विस्तारसे कहा उन गौतमस्वामी, लोहार्या और जम्ब्स्वामी [आदि] गणघरोंको हमारा नमस्कार होओ ॥ १॥

जिन्होंने श्रुतरत्नरूपो सागरसे पार होकर उसे दूरसे ही पराजित कर दिया है ऐसे जो वृषभसेन प्रमुख गणधर हो गये हैं वे सब भी जयवन्त होवें ॥ २॥

इन गाथासूत्रोंका अर्थ सूक्ष्म है, दुरिंघगम्य है, भंगोंसे संकुल है और हजारों नयोंसे गम्भीर है; अतः ऐसा कौन छद्मस्थ है जो उसका पूरी तरहसे कथन कर सके ॥ ३॥

तो भी पूर्वमें हुए आचार्यों केहारा चले आ रहे गुरुसम्प्रदायको मनमें धारण करके आदर्शके देखनेके समान इसका दिशामात्र कथन किया है ॥ ४॥

यतः यह सूत्रग्रन्थ मेघपटलके समान बहुत प्रकारको तरंगोंसे मंगुर है; अतः विस्तारको जाननेवाले पुरुषोंकेद्वारा इसका विस्तारसे वर्णन किया जाना चाहिये॥ ५॥

इसके कथनमें मेरे द्वारा जो कुछ भो अर्थंका स्खलन हुआ है या जो कुछ शब्दोंका स्खलन हुआ है उसे महापुरुष पूरा करें। उस सम्बन्धविषयक मेरा दुष्कृत मिथ्या होओ ॥ ६ ॥

जो महानुमाव इसके व्याख्यान करनेमें निपुण नहीं हैं उनके उस दोषके कारण इसका व्याख्यान सुगम होकर भो दुर्गम हो जाता है। तथा जो जयधवलाकेद्वारा इसका व्याख्यान करनेमें कुशल हैं उनकेलिये इस कवायप्राभृतके अर्थका ज्ञान दुर्गम होते हुए भो सुगम हो जाता है॥ ७॥

# पिक्छमखंध-ग्रत्थाहियार

शब्दब्रह्मेति शाब्दैर्गणधरम्रनिरित्येव राद्धान्तिविद्धः, साक्षात्सर्वत्र एवेत्यविद्यमितिभिः सूक्ष्मवस्तुप्रणीतौ । यो दृष्टो विश्वविद्यानिधिरिति जगित प्राप्तभट्टारकाख्यः, स श्रीमान्वीरसेनो जयित परमतध्वान्तभित्तंत्रकारः ॥१॥

जे ते तिलोयमत्थयसिहामणी गुणमयृहिविष्फ्रिया।
सिद्धा जयंति सन्वे लद्धसहावा विवुद्धसन्वत्था।। २।।
जेसि णवष्पयारा केवललिद्धप्पहा परिष्फुरइ।
भवियजणकमलबोहण दिवायरा ते जयंति अरहता।। ३।।
पद्धोरिय धम्मपहा णिद्धोयकलंक-धवलचारित्तध्या।
सद्धमभधोरिया ते सुद्धिं मे देंतु सूरिवरसत्थवहा।। ४।।
अञ्झप्पविज्जणिवुणा सज्झायझाणजोगसंजुत्ता।
सज्जणकमलिवोहणसुज्जा पसियंतु मे उवज्झाया।। ५।।

# पहिचमस्कन्ध अर्थाधिकार

[ अव पश्चिमस्कन्ध नामका अर्थाधिकार प्रारम्भ होता है। ]

जो वीरसेनस्वामी वैयाकरणोंकेद्वारा शब्दब्रह्म माने गये हैं, सिद्धान्तके ज्ञाताओंकेद्वारा जो गणघर मृिन माने गये हैं, अविहत मितवालोंकेद्वारा सूक्ष्म वस्तुकी रचनामें जो साक्षात् सर्वज्ञ ही स्वीकार किये गये हैं, जो विश्व-विद्यानिधिक दृष्टा हैं तथा जिन्होंने लोकमें भट्टारक संज्ञाको प्राप्त किया है वे परमतरूपी अन्वकारको भेदनेवाले सिद्धान्तकार श्रीमान् वीरसेनस्वामी जयवन्त होंवे ॥१॥

जो तीन लोकके मस्तकके शिखामणिके समान हैं, जो गुणरूपी किरणोंको विस्फुरित करने-वाले हैं, जिन्होंने आत्मस्त्रभावको प्राप्त कर लिया है और जो तीनों कालोंके समस्त पदार्थों के जानकार हैं वे सब सिद्ध जयवन्त रहें ॥ २॥

जिनको नौ प्रकारको केवल-लिब्बयोंको प्रभा स्फुरित हो रही है तथा जो भव्यजनरूपी कमलोंको विकसित करनेकेलिए दिवाकरके समान हैं वे अरहन्तपरमेष्ठो जयवन्त रहें।। ३।।

जिन्होंने धर्मपथकी घुराको अच्छो तरहसे धारण किया है, जो अन्तरंग और विहरंग कलंकको घोकर उज्ज्वल चारित्ररूपी ध्वजा धारण करनेवाले हैं और जो सद्धर्मके धारण करने-वालोंमें अग्रणो हैं वे सूरिवररूपी सार्थवाह हमें शुद्धि प्रदान करें॥ ४॥

जो अध्यात्मविद्यामें निपुण हैं, जो स्वाध्याय, घ्यान और योगसे संयुक्त हैं तथा जो सज्जन-रूपी कमलोंको विकसित करनेमें सूर्यके समान हैं वे उपाध्यायपरमेष्ठी हमपर प्रसन्न हों॥ ५॥ जे मोहसेण्णपिन्छमक्खंधं मेत्तूण अग्गिमक्खंधे।
लद्भजया सुद्भगुणा जसुन्भडां ते जयंति सुणिसुहडां ।। ६ ।।
इति पञ्च गुरूनेतान् प्रणम्य कृतमङ्गलः।
वश्यामि पित्वमस्कन्धं श्रुतस्कन्धाग्रच्लिकाम्।। ७ ।।

#### \* पच्छिमक्खंधे ति अणियोगहारे तम्हि इमा मग्गणा।

§ ३२५ पिन्छमनखधे ति जो सो अत्थाहियारो सयलसुदनखंधस्स चूलियाभावेण समविद्वितो तिम्म वक्खाणिज्जमाणे तत्थ इमा मग्गणा अहिकीरिद ति वृत्तं हो । पश्चाद्भवः पिन्यमः, पिन्यमञ्चासौ स्कन्धश्च पिश्चमस्कंधः । खीणेसु घादिकम्मेसु जो पन्छा समुवलन्भइ कम्मइयक्खंधो अघाइचउक्कसरूवो सो पिश्चमक्खंधो ति भण्णदे, खयाहि-मुहस्स तस्स सन्वपिन्छमस्स तहा ववएसिसद्धीए णाइयत्तादो । अहवा खीणावरिण- ज्जेसु केवलीसु जो समुवलन्भइ चिर्मोरालियसरीरणोकम्मवखंधो तेजोकम्मइयसरीर-सहगदो सो वि पिन्छमक्ष्मखंधो ति घेत्तन्वो, सन्वपिन्छमत्तादो । पिन्छमकम्मइयक्खंध-चिर्मोरालियसरीरक्खंधसंबंधो सजोगिकेवलीणं जो जीवपदेसक्खंधो सो वि पिन्छम-क्खंधो ति एत्थ वक्खाणेयन्वो; केविल समुग्धाद जोगिणरोहादिकिरियाणं तिन्वसयाण-

जिन्होंने मोहरूपी सेनाके अन्तिम स्कन्धको भेदकर अग्रिमस्कन्धमें जयको प्राप्त किया है, जो शुद्ध गुणोंसे युक्त हैं और जो अक्षुण्णकीर्तिके धनी हैं वे मुनि सुभट जयवन्त हों ॥ ६॥

इसप्रकार इन पाँच गुरुओंको प्रणाम करके मंगलाचरणको सम्पन्न करनेवाला मैं श्रुतस्कन्धकी मुख्य चूलिकास्वरूप पश्चिमस्कन्धका व्याख्यान करूँगा ॥ ७॥

## पश्चिमस्कन्ध नामक अनुयोगद्वारमें यह मार्गणा अधिकृत है।

§ ३२५ पश्चिमस्कन्ध नामका जो यह अर्थाधिकार है वह समस्त श्रुतस्कन्धको चूलिकारूपसे अवस्थित है, उसका व्याख्यान करनेपर उसमें यह मार्गणा अधिकृत है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। जो अन्तमें होता है वह पश्चिम है। पश्चिम जो स्कन्ध वह पश्चिमस्कन्ध है। घाति कमेंकि क्षीण हो जानेपर जो अधातिचतुष्कस्वरूप कर्मस्कन्ध पश्चात् उपलब्ध होता है वह पश्चिमस्कन्ध कहा जाता है, क्योंकि क्षयके अभिमुख हुए सबसे अन्तिम उसको उस प्रकारको संज्ञाको सिद्धि न्याय-प्राप्त है। अथवा जिनके आवरण कर्म क्षीण हो गये हैं ऐसे केवलियोंके जो तैजस शरीर और कार्मण शरीरके साथ प्राप्त होनेवाला अन्तिम औदारिक शरीर नोकर्मस्कन्ध होता है सो वह भी पश्चिमस्कन्ध है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि वह सबसे अन्तिम है। तथा अयोगिकेवलीके अन्तिम कार्मणस्कन्धके साथ अन्तिम औदारिक शरीरस्कन्धसे सम्बद्ध जो जीवप्रदेशस्कन्ध है वह भी पश्चिमस्कन्ध है ऐसा यहाँ व्याख्यान करना चाहिये, क्योंकि तद्विषयक केवलिसमुद्धात और

१. सा॰ ता॰ प्रत्योः जसुब्भदा इति पाठः ।

२. आ॰ ता॰ प्रत्योः सुहुदा इति पाठः ।

मेत्थाहियारे णिरूवणोवलंभादों । तदो एवं विहस्स सन्बस्स पिन्छमक्खंधस्स परूव-णादो एसो अत्थाहियारो पिन्छमक्खंधो त्ति वेत्तन्वो ।

§ ३२६ णेदमेत्थासंकणिज्जं; पण्णारसमहाहियारेहिं असीदिसदमूलगाहासु समासगाहासु पिडवद्धत्थवत्तव्वएहिं कसायपाहुढे वित्थारेण परूविय समत्ते संते पुणो किमहुमेदस्स पिच्छमक्खंध्रसण्णिदस्स अत्थाहियारस्य समोदारो ति । किं कारणं ? खवणाहियारसंवंधेणेव पिच्छमक्खंधावयार्वध्रवगमादो । ण चाधादिकम्माणं खवणाए विणा खवणाहियारो संपुण्णो होइ, विरोहादो । तम्हा खवणाहियारसंवंधेणेवत्तस्स चूलियाभावेणेसो पिच्छमक्खंधाहियारो पद्धविक्जदि त्ति सुसंबद्धमेदं । महाकम्मप्यिखपाहुडस्स चउवीसाणियोगद्दारेसु पिडवद्धो एसो पिच्छमक्खंधाहियारो कथमेत्थ कसायपाहुडे पद्धविज्जदि त्ति, णासंका कायव्वा, उद्दयत्थ वि तस्स पिडवद्धत्तव्भुवगमे वाहाणुवलंभादो ।

§ ३२७ ततः सक्तमेवं प्रसिद्धसंवंधो यः पश्चिमस्कन्ध इत्यधिकारः समस्त-श्रुतस्कन्धस्य चूलिकाभावेन व्यवस्थितस्तिमदानों व्याख्यास्यामः । तत्र चेयमर्थमार्ग-

योगनिरोध आदि क्रियाओंका इस अधिकारमें निरूपण उपलब्ध होता है। इसलिये इस प्रकारके पूरे पश्चिमस्कन्धका प्ररूपण करनेवाला होनेसे यह अर्थाधिकार पश्चिमस्कन्ध है ऐसा ग्रहण करना चाहिये।

§ ३२६ यहाँपर ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये कि भाष्यगाथाओं साथ एक सौ अस्सी मूलगाथाओं के साथ सम्बन्ध रखनेवाले अर्थके व्याख्यानद्वारा कषायप्राभृतके विस्तारसे प्ररूपण करके समाप्त होनेपर फिर किसलिये पिश्चमस्कन्ध संज्ञावाले इस अर्थाधिकारका अवतार किया जा रहा है, क्यों कि क्षपणिकारके सम्बन्धसे ही पिश्चमस्कन्धका अवतार स्वीकार किया है। और अधातिकर्मों को क्षपणां विना क्षपणां विकार सम्पूर्ण नहीं होता है, क्यों कि ऐसा स्वीकार करने में विरोध आता है, इसलिये क्षपणां चिकारके सम्बन्धसे ही उसकी चूलिकारूपसे इस पिश्चमस्कन्ध अधिकारका प्ररूपण किया जा रहा है, इस प्रकार यह सब सुसम्बद्ध ही है।

र्शका—महाकर्मप्रकृतिप्राभृतके चौत्रीस अनुयोगद्वारोंसे सम्वन्ध रखनेवाले इस पश्चिम-स्कन्ध नामक अधिकारका यहाँ कषायप्राभृतमें कैसे प्ररूपण किया जा रहा है ?

समाधान — ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, नयोंकि महाकर्मप्रकृतिप्राभृत और कषाय-प्राभृत दोनों हो आगमोंमें उसका सम्बन्व स्वीकार करनेमें बाधा नहीं उपलब्ध होती।

§ ३२७ इसिलये हमने यह अच्छा हो कहा है कि प्रसिद्ध सम्बन्धवाला जो पिर्वमस्कन्ध नामक अधिकार है वह पूरे श्रुनस्कन्यका चूलिकारू ति व्यवस्थित है, उसका इस समय व्याख्यान

१. सा॰ प्रती णिरूवमाणीवलंगादी इति पाठः।

णाधिकियत इति । सा पुनरथंमार्गणा इत्थमनुर्गतन्या इति प्रतिपादियतुकामः सूत्र-प्रवंधमुत्तरं प्राह—

अंतोमुहुत्ते आउगे सेसे तदो आविज्जदकरणे कदे तदो केविल-समुग्घादं करेदि।

§ ३२८ केवलणाणमुप्पाइय सत्थाणसजोगिकेवली होद्ण देसूणपुन्वकोडि-मुक्कस्सेण विहरिय तदो अंतोमुहुत्तावसेसे आउगे अघादिकम्माणं ठिदिसमीकरणष्टं पुन्वमाविज्ञदकरणं णाम किरियंतरमाढवेइ । किमाविज्ञदकरणं णाम । केविलसम्राग्धा-दस्स अहिमुहीभावो आविज्ञदकरणिमिदि भण्णदे ।

§ ३२९ तमंतोग्रहुत्तमणुपालेदि । अंतोग्रहुत्तमाविज्जदकरणेण विणा केविल-समुग्घादिकिरियाए अहिम्रहीभावाणुववत्तीओ । ताघेव णामागोदवेदणीयाणं पदेसिपंड-मोकिड्डियूण उदये पदेसम्गं थोवं देदि, से काले असंखेज्जगुणं । एवं असंखेज्जगुणाए सेढीए णिविखमाणो गच्छइ जाव सेससजोगिअद्वादो अजोगिअद्वादो च विसेसाहिय-मावेण समबिट्टिदगुणसेढिसीसयं ति । एदं पुण गुणसेढिसीसयं सत्थाणसजोगिकेविलणा तदणंतरहेडिमसमये वट्टमाणेण णिविखत्तगुणसेढिआयामादो संखेज्जगुणहीणमद्धाणं हेट्टा

करेंगे। उसमें यह अर्थमार्गणा अधिकृत है। परन्तु वह अर्थमार्गणा इस प्रकार जाननी चाहिये ऐसा प्रतिपादनकी इच्छा रखनेवाले आचार्य यितवृषभ इस सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

\* आयुकर्मके अन्तमु हूर्त शेष रहनेके बाद आवर्जित करणके किये जानेपर तद-नन्तर अरहन्तदेव केवलिसमुद्धात करते हैं।

§ ३२८ केवलज्ञानको उत्पन्न करके तथा स्वस्थानसयोगिकेवली होकर उत्कृष्टसे कुछ कम एक पूर्वकोटि कालतक विहार करके तत्पश्चात् आयुक्मके अन्तम् हूतं शेष रहनेपर अघातिकर्मीकी स्थितिको समान करनेकेलिये पहले आवर्जित-करण नामकी दूसरी क्रियाको आरम्भ करता है।

शंका--आवर्जितकरण क्या है ?

समाधान-केवलिसमुद्धातके अभिमुख होना आवर्जितकरण कहा जाता है।

§ ३२९ उसे यह अन्तर्मृहूर्तं कालतक पालन करता है, क्योंकि अन्तर्मृहूर्तं कालतक आव-जितकरण हुए विना केवलिसमुद्धातिक्रयाका अभिमुखीभाव नहीं बन सकता । उसी कालमें ही नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मके प्रदेशिपण्डका अपकर्षण करके उदयमें थोड़े प्रदेशपुंजको देता है । अनन्तर समयमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुंजको देता है । इस प्रकार असंख्यातगुणी श्रेणिख्पसे निक्षेप करता हुआ शेष रहे सयोगीके कालसे और अयोगीके कालसे विशेषख्पसे अवस्थित गुणश्रेणिशीषंके प्राप्त होनेतक जाता है । परन्तु यह गुणश्रेणिशीषं स्वस्थान सयोगिकेवलीद्वारा उसके अनन्तर अधस्तन समयमें वर्तमान रहते हुए निक्षिप्त किये गये गुणश्रेणि आयामसे संख्यातगुणहोन स्थान जाकर

ओमरिद्ण चिट्ठदि चि दट्टव्वं। पदेसग्गेण पुण तत्तो असंखेन्जगुणपदेसविण्णासोवल-विखयमेदमिदि वत्तव्वं । जुदो एवं परिच्छिन्जदे ? एककारसगुणसेदिसरूवणिरूवयगा-हासुत्तादो ।

§ ३३० तदो गुण-सेढिसीसयादो उविरमाणंतरद्विदीए वि असंखेज्जगुणमेव णिसिंचित । ततो उवरि सन्वत्थ विसेसहीणं णिक्खिवित । एवमाविज्जदकरणकाल-व्भंतरे सन्वत्थ गुणसेढिणिक्खेवो णायव्यो । एत्थ दिस्समागपरूवणा जाणिय णेदव्या । किमेसो किरियाहिमुहसजोगिकेवलिस्स गुणसेढिणिक्खेवो सत्त्थाणसजोगिकेवलिस्सेव अवद्विदायामी आहो गलिद्सेसायामी त्ति? णिक्खेवकरणाए अवद्विदायामी त्ति णिच्छयो कायन्वो ।

§ ३३१ एत्तो प्पहुडि जाव सजोगिदुचरिमिहिदिकंडयचरिमफालि ति ताव एदम्मि विसये अविद्वसक्त्वेणेदस्स गुणसेढिणिक्खेवायामस्स पवित्तिणियमदंसणादो । ण चेदमसिद्धं; सुत्ताविरुद्धपरमगुरुसंपदायवलेण सुपरिणिच्छिदत्तादो । णेदमेत्थासंक-णिज्जं, सत्थाणकेवलिणो किरियाहिमुहकेवलिणो च अवद्विदेगसरूवपरिणामत्ते संते इदी

अवस्थित है ऐसा जानना चाहिये। परन्तु प्रदेशपुंजकी अपेक्षा उससे यह असंख्यातगुणे प्रदेशविन्यास-से उपलक्षित होता है ऐसा कहना चाहिये।

शंका-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-यह ग्यारह गुणश्रेणियोंके स्वरूपका निरूपण करनेवाले गाथासूत्रसे जाना जाता है।

§ ३३० उस गुणश्रेणिशीर्षंसे उपरिम अनन्तर स्थितिमें भो असंख्यातगुणे प्रदेशपुंजको ही सींचता है। उसके बाद ऊपर सर्वत्र विशेषहोन प्रदेशपुंजको हो निक्षिप्त करता है। इस प्रकार बार्वजित करणकालके भीतर सर्वत्र गुणश्रेणिनिक्षेप जानना चाहिये। यहाँ पर द्रयमान प्ररूपणा जानकर ले जाना चाहिये।

शंका आवर्जित क्रियाके अभिमुख हुए सयोगीकेवलीके यह गुणश्रेणिनिक्षेप स्वस्थान सयोगिकेवलीके समान अवस्थित आयामवाला होता है या गलितशेष आयामवाला होता है ?

समाधान—निक्षेपरूप करनेकी क्रियामें यह अवस्थित आयामवाला होता है, ऐसा निश्चय करना चाहिये।

§ ३३१ इससे आगे सयोगीकेवलीके द्विचरम स्थितिकाण्डकी अन्तिम फालिके प्राप्त होने तक इस विषयमें अवस्थितरूपसे इस गुणश्रेणिनिक्षेप सम्बन्धो आयामको प्रकृतिका नियम देखा जाता है। और यह असिद्ध नहीं है, क्योंकि यह सूत्रसे अविरुद्ध परम गुरुओंके सम्प्रदायके बलसे सुनिश्चित होता है।

एवमेत्थुदेसे गुणसेढिणिक्खेवस्स विसरिसमावो जादो ति ? किं कारणं ? वीयराग-परिणाममेदाभावे वि अंतोग्रहुत्तसेसाउसव्वपेक्खाणमंतरंगपरिणामविसेसाणं किरियामेद-साहणभावेण पयट्टमाणाणं पडिवंधाभावादो ।

§ ३३२ एवमंतोम्हुत्तमेत्तकालमाविज्जदकरणविसयं वावारविसेसमणुपालिय तिम णिट्ठिदे तदो से काले केविलसमुग्घादं करेदि ति सुत्तत्थसंबंधो। को केविलसमुग्घादो णाम ? वुच्चदे उद्गमनमुद्धातः, जीवप्रदेशानां विसर्पणिमत्यर्थः। समीचीन उद्धातः समुद्धातः। केविलनां समुद्धातः केविलसमुद्धातः। अघातिकमिस्थितिशमी-करणार्थं केविलजीवप्रदेशानां समयाविरोधेन उद्धिमधिस्तर्यक् च विसर्पणं केविलसमुद्धात इत्युक्तं भवति। अत्र 'केविल' विशेषणं शेषाशेषसमुद्धातिवशेषच्युदासार्थमवगंतव्यम्, तेषािमहानिधकारात्। स एप केविलसमुद्धातो दंड-कपाट-प्रतर-लोकपूरणमेदेन च चतुर-वस्थात्मकः प्रत्येतव्यः। तत्र तावदंडसमुद्धातस्वरूपिनरूपणार्थमुत्तरस्त्रमाह—

#### \* पहमसमये दं करेदि।

शंका—स्वस्थानकेवलोके या आवर्जित कियाके अभिमुख हुए केवलीके अवस्थित एक रूप परिणामके रहते हुए इस स्थानमें गुणश्रेणिनिक्षेपका इस प्रकार विसदृशपना कैसे हो गया है, इसका क्या कारण है?

समाधान—वहाँ पर ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वीतराग परिणामोंमें भेदका अभाव होने पर भी वे अन्तरंग परिणामिवशेष अन्तर्मृहूर्तप्रमाण आयुकी अपेक्षा सिहत होते हैं और आविजतकरण क्रियाके भेदरूप साधनभावसे प्रवृत्त होते हैं, इसिलये यहाँपर गुणश्रेणिनिक्षेप-के विसद्श होनेमें प्रतिबन्धका अभाव है।

§ ३३२ इस प्रकार अन्तर्मुं हूर्तं प्रमाणकाल तक आर्वाजतकरणविषयक व्यापार विशेषका अनुपालनकर उसके समाप्त होनेपर इसके बाद अनन्तर समयमें केवलिसमुद्धातको करता है यह इस सूत्रका अर्थंके साथ सम्बन्ध है।

शंका-केवलिसमुद्धात किसका नाम है ?

समाधान—कहते हैं, उद्गमनका अर्थं उद्धात है। इसका अर्थ है—जीवके प्रदेशोंका फैलना। समीचीन उद्धातको समुद्धात कहते हैं। केवलियोंके समुद्धातका नाम केवलिसमुद्धात है। अद्यातिकर्मोंकी स्थितिको समान करनेके लिये केवली जीवके प्रदेशोंका समयके अविरोधपूर्वक ऊपर, नीचे और तिरछे फैलना केवलिसमुद्धात है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

यहाँ केविलिसमुद्धात पदमें 'केविलि' विशेषण शेष समस्त समुद्धात विशेषोंके निराकरण करनेके लिये जानना चाहिये, क्योंकि उन समुद्धातोंका प्रकृतमें अधिकार नहीं है। वह यह केविलिसमुद्धात दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूराणके भेदसे चार अवस्थारूप जानना चाहिये। उन भेदों- मेंसे सर्वप्रथम दण्डसमुद्धातके स्वरूपका निरूपण करनेके लिये आगेके सूत्रको कहते हैं—

क्ष केवलीमगवान् प्रथम समयमें दण्डसमुद्धात करते हैं।

§ ३३३ प्रथमसमये तावहंडसमुद्धातं करोतीत्यर्थः । किलक्षणो सो दंडसमुद्धात इति चेदुच्यते—अंतोमुहुत्ताउगे सेसे केवली समुद्धातं करेमाणो पुन्वाहिमुहो उत्तराहि-मुहो वा होद्ण काउरसग्गेण वा करेदि पिलयंकासणेण वा । तत्थ काउरसग्गेण दंड-समुद्धादं कुणमाणस्स मूलसरीरपरिणाहेण देस्रण चोहसरज्जुआयामेण दंडायारेण जीव-पदेसाणं विसप्पणं दंडसमुग्धादो णाम । एत्थ 'देस्ण' पमाणं हेट्ठा उवरिं च लोयपेरंत-वादवलयरुद्धखेत्तमेत्तं होदि ति दहुन्वं; सहावदो चेव तदवत्थाए वादवलयन्मंतरे केविलजीवपदेसाणं पवेसाभादो । एवं चेव पिलयंकासणेण समुहदस्स वि दंडसमुग्धादो वत्तव्वो । णविस मूलसरीरपरिद्वयादो दंडसमुग्धादपरिद्वओ तत्थ तिगुणो होदि । कारणमेत्थ सुगमं । एवंविहो अवत्थाविसेसो दंडसमुग्धादो ति भण्णदे । अन्वर्थसंज्ञा-विज्ञानात् दंडाकारेण यथोक्तविधिना जीवप्रदेशानां विमर्पणं दंडसमुद्धात इति । एदिम्म पुण दंडसमुग्धादे वट्टमाणस्स ओरालियकायजोगो चेव होइ; तत्थ सेसजोगा-णमसंभवादो । संपिष्ट एदिम्म दंडसमुग्धादे वट्टमाणेण कीरमाणकज्जभेदपदुप्पायणटु-मुत्तरसुत्तमाह—

### \* तम्हि द्विरीए असंखेज्जे भागे हण्ह।

§ ३३३ सर्वप्रथम प्रथम समयमें दण्डसमुद्धात करते हैं, यह इसका भाव है। शंका—वह दण्डसमुद्धात क्या लक्षणवाला है?

समाधान—कहते हैं, अन्तर्मुं हूर्तंप्रमाण आयुकमंके शेष रहनेपर केवली जिन समुद्धात करते हुँ ए पूर्वाभिमुख होकर या उत्तराभिमुख होकर कायोत्सर्गंसे करते हैं या पल्यंकासन से करते हैं। वहाँ कायोत्सर्गंसे दण्डसमुद्धातको करनेवाले कवलोके मूल शरीर की परिधिप्रमाण कुछ कम चौदह राजु लम्बे दण्डाकाररूपसे जीवप्रदेशोंका फैलना दण्डसमुद्धात है। यहाँ कुछ कमका प्रमाण लोकके नीचे और ऊपर लोकपर्यन्त वातवलयसे रोका गया क्षेत्र होता है ऐसा यहाँ जानना चाहिये, क्योंकि स्वभावसे ही उस अवस्थामें वातवलयके भीतर केवली जिनके जीवप्रदेशोंका प्रवेश नहीं होता। इसी प्रकार पल्यंकासनसे समुद्धात करनेवाले केवली जिनके दण्डसमुद्धात कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मूल शरीरकी परिधिसे उस अवस्थामें दण्ड समुद्धातकी परिधि तिगुणी हो जाती है। यहाँ कारणका कथन सुगम है। इस प्रकारकी अवस्थाविशेषका नाम दण्डसमुद्धात कहा जाता है, क्योंकि सार्थंक संज्ञाके ज्ञानवश यथोक्तविधिसे दण्डाकाररूपसे जोवके प्रदेशोंका फैलना दण्ड-समुद्धात है। परन्तु इस दण्ड-समुद्धातमें विद्यमान केवली जिनके औदारिककाय-योग ही होता है, क्योंकि उस अवस्थामें शेष योगोंका अभाव है। अब इस दण्डसमुद्धातमें विद्यमान केवली जिनके द्वारा किये जानेवाले कार्योके भेदोंका कथन करनेकेलिये आगे का सूत्र कहते हैं—

\* केवली जिन दण्डसमुद्धातमें ( आयु कर्मको छोड़कर ) शेष अधातिकर्मीके असंख्यात बहुभागका इनन करते हैं। § ३३४ तम्हि दंडसमुग्घादे वद्दमाणो आउगवज्जाणं तिण्हमघाइकम्माणं पिल-दोवमस्सासंखेज्जदिभागमेत्तद्विदिसंतकम्मस्स तकालमुवलन्ममाणस्स असंखेज्जे भागे घादेद्णासंखेज्जदिभागं ठवेदि त्ति वृत्तं होह । कुदो एवमेक्कसमयेणेव एवंविहो द्विदि-घादो जादो त्ति णासंकियव्वं, कैवलिसमुग्धादपाहम्मेण तदुववत्तीए बाहाणुवलंभादो ।

§ ३३५ संपिह एत्थेवाणुभागधादमाहप्पपदंसणद्वमिदमाह--

\* सेसस्स च श्रणुभागस्स अप्पसत्थाणमणंता भागे हणदि।

§ ३३६ खीणकसाय दुचरिमसमएँ घादिद्ण परिसेसिदो जो अणुमागो तस्स अणंते भागे घादिद्ण अणंतिमभागे अप्पसत्थपयडीणमणुमागसंतकम्मं ठवेदि ति वृत्तं होइ। पसत्थपयडीणमेत्थ द्विदिघादो चेव, अणुभागघादो णित्थ ति घेत्तव्वं। एत्थ गुणसेढिणिज्जरा जहा आविज्जदकरणे पर्कविदा, तहा चेव वत्तव्वा, विसेसाभावादो। एवं दंडसमुग्घादं काद्ण तदो से काले कवाडसमुग्घादेण परिणममाणस्स सरूवितसेसणि-द्वारणद्वमुत्तरसुत्तावयारो—

§ ३३४ उस दण्डसमुद्धातमें विद्यमान केवली जिन आयुकमंको छोड़कर तीन आघातिकमों की पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिसत्कर्मकी तत्काल उपलभ्यमान स्थितिके असंख्यात बहुभागका घात करके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिको स्थापित करते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है।

शंका-इस प्रकार एक समयद्वारा ही इस प्रकारका स्थितिघात कैसे हो गया ?

समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि केवलिसमुद्धात की प्रधानतासे उसकी उपपत्ति होनेमें कोई वाधा उपलब्ध नहीं होती।

§ ३३५ अब यहींपर अनुभागघातका माहात्म्य दिखलानेकेलिये इस सूत्रको कहते हैं—

अत्या शेष अनुमागसम्बन्धी अप्रशस्त अनुमागोंके अनन्त बहुमागोंका घात करते हैं।

§ ३३६ उक्त क्षपक क्षीणकवाय गुणस्थानके द्विचरम समयमें घात करके जो अनुभाग शेष रहा उसके अनन्त बहुभागका घात कर अनन्तर्वे भागमें अप्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभाग सत्कर्मको स्थापित करता है यह उक्त कथनका तात्पर्यं है। प्रशस्त प्रकृतियोंका यहाँपर स्थितिघात ही होता है, अनुभागघात नहीं होता ऐसा ग्रहण करना चाहिये। गुणश्रीणनिर्जराका जिस प्रकार आर्वीजतिहै, अनुभागघात नहीं होता ऐसा ग्रहण करना चाहिये। गुणश्रीणनिर्जराका जिस प्रकार आर्वीजतिकरणमें प्रहूपण करना चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई करणमें प्रहूपण किया है उसी प्रकार केवली जिन दण्डसमुद्धात करके उसके बाद अनन्तर समयमें कपाट-विशेषता नहीं है। इस प्रकार केवली जिन दण्डसमुद्धात करके उसके बाद अनन्तर समयमें कपाट-विशेषता नहीं तथा करनेवालेके स्वरूपविशेषका निर्धारण करनेकेलिये उत्तर सूत्रका अवतार होता है—

१. प्रेसकापीप्रती संखेज्जे इति पाठः । ता० प्रत्यनुसारेण संशोधनमिदं विहितम् ।

२. आ० प्रती खीणकसायचरिमसमए इति पाठः ।

#### # तदो विदियसमए कवाडं करेदि ।

§ ३३७ कपाटिमिव कपाटं । क उपमार्थः ? यथा कपाटं वाहल्येन स्तोक-मेव भूत्वा विष्कंभायामाभ्यां परिवर्द्धते, एवमयमि जीवप्रदेशावस्थाविशेषः मूलशरीर-बाहल्येन तित्रगुणवाहल्येन वा देसूणचोद्दसरज्जुआयामेण सत्तरज्जुविवखंभेण बिहु-हाणि-गद्विवखंभेण वा बिहुयूण चिहुदि कि कवाउसमुग्घादो कि भण्णदे, परिष्कुडमेवेत्थ कवाडसंटाणोवलंभादो । एत्थ पुञ्जुत्तराहिमुहकेवलीणं कवाडखेत्तस्स विक्खंभमेदो अव-हारिय पुञ्चावराणं मुवोहो । एदिम्म पुण अवत्थाविसेसे वहुमाणस्स केविलणो औरा-लिय-मिस्सकायजोगो होदि, कार्मणौदारिकशरीरह्यावष्टम्भेनतत्र जीवप्रदेशानां परि-स्पंदपर्यायोपलंभात् । संपिंह एदिम्म अवत्थंतरे वहुमाणेण कीरमाणकज्जभेदपदंसणह-मृत्तरस्त्तारंभो—

\* तम्हि सेसिगाए द्विदीए असंखेज्जे भागे हणइ।

इसके बाद दूसरे समयमें केवली जिन कपाटसमुद्धात करते हैं।

§ ३२७ जो कपाटके समान हो वह कपाट है।

शंका-उपमार्थ क्या है ?

समाधान — जैसे कपाट मोटाईकी अपेक्षा अल्प ही होकर चौड़ाई और लम्बाई की अपेक्षा बढ़ता है उसी प्रकार यह भी मूल शरीरके बाहल्य की अपेक्षा अथवा उसके तिगुणे बाहल्यकी अपेक्षा जीवप्रदेशोंके अवस्थाविशेषरूप होकर कुछ कम चौदह राजुप्रमाण आयामकी अपेक्षा तथा सात राजुप्रमाण विस्तारकी अपेक्षा वृद्धि-हानिगत विस्तारकी अपेक्षा वृद्धिको प्राप्त होकर स्थित रहता है वह कपाटसमुद्धात कहा जाता है, क्योंकि इस समुद्धातमें स्पष्टरूपसे ही कपाटका संस्थान उपलब्ध होता है।

इस समुद्धातमें पूर्वीभमुखं और उत्तराभिमुख केविलयोंके कपाटक्षेत्रके विष्कम्भके भैदका अवघारणकर पूर्वीभमुख और उत्तराभिमुखकेविलयोंका अच्छी तरह ज्ञान हो जाता है। परन्तु इस अवस्थाविशेषमें विद्यमान केविलोके औदारिकिमिश्रकाययोग होता है, क्योंकि उनके कार्मण और औदारिक इन दो शरीरोके अवलम्बनसे जीवप्रदेशोंके परिस्पन्दरूप पर्यायकी उपलब्धि होती है। अव इस अवस्थाविशेषमें विद्यमान जीवकेद्वारा किये जानेवाले कार्यभेद क दिखलानेके लिये आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं—

\* कपाटसमुद्धातके कालमें शेष रही स्थितिके असंख्यात बहुमागका इनन करता है।

## क सेसस्स च अणुभागस्स अप्पसत्थाणभणंते भागे हण्इ।

§ ३२८ सुगमत्वानात्र सूत्रद्वये किंचिद् व्याख्येयमस्ति । एत्य वि गुणसेढि-परूवणाए आविज्ञदकरणभंगो । एवमेसो विदिओ केवलिसमुग्घादस्सावत्थाविसेसो परूविदो । संपिह तिदये अवत्थाविसेसे वद्यमाणस्स सरूवणिरूवणद्वमुविसमं सुत्तपर्वध-माह—

#### <sup>8</sup> तदो तदियसमये मंथं करेदि।

§ ३३९ मध्यतेऽनेन कर्मेति मन्थः। अघादिकम्माणं हिदिअणुमागणिम्महणहो केविलजीवपदेसाणमवत्थाविसेसो पदरसण्णिदो मंथो त्ति वृत्तं होइ। एदिम्म
अवत्थाविसेसे वद्यमाणस्स केविलणो जीवपदेसा चदुिहिम्म पासेहिं पदरागारेण विसप्पियूण समंतदो वादवलयविदिरित्तासेसलोग्रागासपदेसे आवृिरय चिहंति ति दहुन्वं,
सहावदो चेव तद्वत्थाए केविलजीवपदेसाणं वादवलयब्भंतरे संचाराभावादो। एदस्स
चेव पदरसण्णा रुजगसण्णा च आगमरूहिबलेण दहुन्वा। एदिम्म पुण अवत्थंतरे कम्मइयकायजोगी अणाहारी च जायदे, तत्थ मूलसरीरावहंभजणिदजीवपदेसपरिष्फंदा संमवादो, शरीरप्रायोग्यनोकर्मपुद्गलिण्डग्रहणाभावाच्च। संपिह एत्थ वि हिदि-अणुभागे
पुन्वं व घादेदि ति पदुष्पायणहमुत्तरस्तमोइण्णं—

#### \* अप्रशस्त प्रकृतियोंके शेष रहे अनुभागके अनन्तवहुमागका हनन करता है।

§ ३३८ सुगम होनेसे यहाँपर उक्त दोनों सूत्रोंमें कुछ व्याख्यान करने योग्य नहीं है। यहाँपर भी गुणश्रेणि-प्ररूपणा आवर्जितकरणके समान है। इस प्रकार केवलिसमुद्धातकी तोसरी अवस्था- विशेषमें विद्यमान केवलोके स्वरूपका प्ररूपण करनेकेलिये आगेके सूत्रप्रवन्धकों कहते हैं—

#### क्ष तत्पवचात् तीसरे समयमें मन्थ नामके समुद्धात्को करता है।

§ ३३९ जिसके द्वारा कर्म मथा जाता है उसे मन्य कहते हैं। अघातिकर्मों स्थित और अनुभागके निर्मथनकेलिये केविलयों जे जीवप्रदेशों की जो अवस्था विशेष होती है, प्रतर संज्ञावाला वह मन्य समुद्धात है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इस अवस्था विशेष होती है, प्रतर संज्ञावाला प्रदेश चारों ही पार्वभागोंसे प्रतराकाररूपसे फैलकर सर्वत्र वातवलयके अतिरिक्त पूरे लोकाका- शके प्रदेशों को भरकर अवस्थित रहते हैं ऐसा जानना चाहिये, क्यों कि उस अवस्था में केवली के जीव- प्रदेशों का स्वभावसे ही वातवलयके भीतर संचार नहीं होता। इसीकी प्रतरसंज्ञा और रुवक संज्ञा आगममें रूढिके बलसे जाननी चाहिये। परन्तु इस अवस्था में केवली जिन कार्मणकाययोगी और अनाहारक हो जाता है, क्यों कि उस अवस्था में मूल शरीरके आलम्बनसे उत्पन्त हुए जीवप्रदेशों का परिस्पन्द सम्भव नहीं है तथा उस अवस्था में शरीरके योग्य नोकर्म पुद्गलिण्डका ग्रहण नहीं होता। अब इसी अवस्था में स्थित और अनुभागका पहले समान घात करता है इस बातका कथन करने के लिये उत्तरसूत्र अवती ज हुआ है—

## # द्विदि-अणुभागे तहेव णिज्जरयदि ।

§ ३४० हिदीए असंखेज्जे मागे अप्पसत्थपयडीणमणुभागस्स च अणंते भागे पुन्नं व घादेदि त्ति भणिदं होदि । एत्थ पदेसग्गं पि तहेव णिज्जरयदि त्ति वक्क-सेसो कायन्वो, आविज्जदकरणादो प्पहुडि सत्थाणकेविलगुणसेहिणिज्जरादो असंखेज्ज-गुणसेढिणिज्जराए अविहदिणिक्खेवायामेण पवुत्तिसिद्धीए वाहाणुवलंभादो । एवमेसो तिद्धो केविलिसमुग्घादमेदो परुविदो । संपिह चजत्थसमये लोगपूरणसिण्णदं समुग्घादं सगसन्वपदेसेहिं सन्वलोगमाव्हिय पयद्वावेदि त्ति जाणावणहमुत्तरसुत्तारंभो—

## <sup>क</sup> तदो चडत्थसमये लोगं प्रेदि ।

§ ३४१ वादवलयावरुद्धलोगागासपदेसेसु वि जीवपदेसेसु समंतदो णिरंतरं पिवद्वेसु लोगपूरणसिण्णदं चउत्थं केवलिसमुग्धादमेसो तदवत्थाए पिडवन्जिद ति भणिदं होदि। एत्थ वि कम्मइयकायजोगेणाणाहारओ चेव होदि; तदवत्थाए सरीर-णिन्वत्तणहुमोरालियणोकम्मपदेसाणमागमणस्स णिरोहदंसणादो। एवं च लोगमावूरिय तुरियावत्थाए कम्मइयकायजोगेण वद्दुमाणस्स तदवत्थाए सन्वेसि जीवपदेसाणं समजोग्चपदुष्पायणहुमुत्तरसुत्तारंभो—

# \* स्थिति और अनुभागकी उसी प्रकार निर्जरा करता है।

§ ३४० स्थितिके असंख्यातबहुभागका और अप्रशस्त प्रकृतियोंके अनन्त बहुभागका पहलेके समान घात करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यहाँपर प्रदेशपुंजकी भी उसी प्रकार निजरा करता है यह वाक्यशेष करना चाहिये, क्योंकि आवर्जित करणसे लेकर स्वस्थान केवलीकी गुण-श्रेणिनिजरासे असंख्यातगुणी गुणश्रेणिनिजराकी अवस्थित निक्षेपरूप आयामके साथ प्रवृत्तिकी सिद्धिमें वाधा नहीं उपलब्ध होती। इस प्रकार यह केविलसमुद्धातके भेदका कथन किया। अब चौथे समयमें लोकपूरणसंज्ञक समुद्धातको अपने सम्पूर्ण प्रदेशोंद्वारा समस्त लोकको पूरा करके प्रवृत्त करता है, इसका ज्ञान करानेकेलिये आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं—

## \* तत्परचात् चौथे समयमें लोकको पूरा करता है।

§ ३४१ वातवलयसे रुके हुए लोककाशके प्रदेशोंमें भी जीवके प्रदेशोंके चारों ओरसे निरन्तर प्रविष्ट होनेपर लोकपूरण संज्ञक चोथे केविलसमुद्धातको यह केवली जिन उस अवस्थामें प्राप्त होते हैं, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यहाँपर भी कार्मणकाययोगके साथ यह अनाहारक ही होता है, क्योंकि उस अवस्थामें शरीरकी रचनाकेलिये औदारिकशरीर नोकर्मप्रदेशोंके आगमनका निरोध देखा जाता है। इस प्रकार लोकको पूरा करके चौथी अवस्थामें कार्मणकाययोगके साथ विद्यमान केवलोजिनके उस अवस्थामें समस्त जोवप्रदेशोंके समान योगके प्रतिपादन करनेके लिये आगेक सूत्रका आरम्भ करते हैं—

\* लोगे पुरुषे एका वरगणा जोगस्स ति समजोगो ति णायव्वो ।

§ ३४२ लोगवर्ण-समुग्वादे वद्यमाणस्सेदस्स केवलिणो लोगमेत्तासेसजीव-पदेसेसु जोगाविमागपलिच्छेदा विद्विह-हाणीहिं विणा सिरसा चेव होद्ण परिणमंति, तेण सच्वे जीवपदेसा अण्णोण्णं सिरसधिणयसरूवेण परिणदा संता एया वग्गणा जादा। तदो समजोगो ति एसो तदवत्थाए णायच्वो, जोगसत्तीए सच्वजीवपदेसेसु सिरसभावं मोत्तृण विसरिसभावाणुवलंभादो ति वृत्तं होइ। एसो च समजोगपरिणामो सुहुमणिगोदजहण्णवग्गणादो असंखंज्जगुणत्तप्पाओग्गमिज्झमवग्गणासरूवेण होदि ति णिच्छओ कायच्वो। अवुव्वकद्यविहाणादो पुव्वावत्थाए सच्वत्थमणुमागाणमसंखेज्जाणांते मागे घादेदिः, तग्धादणहमेव समुग्धादिकरियाए वावदत्तादो ति वृत्तं होइ। एवमेदिम लोगप्रणसमुग्धादे वद्यमाणेण हिदीए असंखेज्जेसु मागेसु धादिदेसु धादिदसेसहिदिसंतकम्मं सुद्रु थोवभावेण चिहुमाणमंतोमुहुत्तमेत्तायामं होद्ण, चिहुदि ति जाणावणहमुत्तरसुत्तावयारो।

**\*लोगे पुराणे त्रांतोमुहुत्तं द्विदिं ठवेदि**।

\* लोकपूरण समुद्धातमें योगकी एक वर्गणा होती है, इसलिये वहाँ समयोग ऐसा जानना चाहिये।

§ ३४२ लोकपूरण समुद्धातमें विद्यमान इस केवली जिनके लोकप्रमाण समस्त जीवप्रदेशोंमें योगसम्बन्धी अविभागप्रतिच्छेद वृद्धि-हानिके बिना सदृश ही होकर परिणमते हैं, इसलिये सभी जीवप्रदेश परस्पर सदृश धनरूपसे परिणत होकर एक वर्गणारूप हो जाते हैं। इसलिये यह केवली उस अवस्थामें समयोग जानना चाहिये, क्योंकि समस्त जीवप्रदेशोंमें योगशिवतके सदृशपनेको छोड़कर विसदृशपना नहीं उपलब्ध होता यह उकत कथनका तात्पर्य है। और यह समयोगरूप परिणाम सूक्ष्म निगोदजोवकी (योगसंबन्धो) जघन्य वर्गणासे असंख्यात गुणत्वके योग्य मध्यम वर्गणारूपसे होता है ऐसा निश्चय करना चाहिये। अपूर्व स्पर्धककी विधिसे पहलेकी अवस्थामें सर्वत्र अनुभागोंके असंख्यात और अनन्तबहुभागोंका घात करता है, क्योंकि उसके घातकेलिये ही समुद्धात क्रियाका व्यापार होता है यह उकत कथनका तात्पर्य है। इस प्रकार इस लोकपूरण समुद्धातमें विद्यमान केवली जिनद्धारा स्थितिके असंख्यात भागोंके घातित होनेपर. घात होनेसे शेष रहा स्थितिसत्कर्म बहुत अल्परूपसे स्थित होकर अन्तमुँ हूर्तंप्रमाण आयामवाला होकर स्थित रहता है इस बातका ज्ञान करानेकेलिये आगेके सूत्रका अवतार करते हैं—

\* लोकपुरण समुद्धातमें कर्मींकी स्थितिको अन्तर्मुहूर्तप्रमाण स्थापित करता है।

§ ३४३ यह सूत्र सुगम है। अब क्या यह अन्तर्मु हूर्तप्रमाण स्थित आयुकर्मको स्थितिके समान है या संख्यातगुणी है या अन्य प्रकारको है; इस आशंकाके होनेपर निःशंक करनेकेलिये। इस सूत्रको कहते हैं—

#### # संखेज्जगुणमाज्ञादो ।

§ ३४४ णान्जंवि आउद्दिरीए समाणमेदेसिं द्वित्संतकममं जायदे, किंतु तत्तो संखेन्जगुणमेवे ति णिन्छेयन्वं। एत्थ दुवे उवएसा अत्थि ति, के वि मणंति। तं क्षं? महावाचयाणमन्जमंखुखमणाणमुवदेसेण लोगे प्रिदे आउगसमं णामागोद-वेदणीयाणं द्विदिसंतकममं ठवेदि। महावाचयाणं णागहत्थिखवणाणमुवएसेण लोगे प्रिदे णामागोदवेदणीयाणं द्विदिसंतकमममंतोम्रहुत्तपमाणं होदि। होतं पि आउगादो सखेन्जगुणमेत्तं ठवेदि ति। णवरि एसो वक्खाणसंपदाओ चुण्णिमुत्तविरुद्धो, चुण्णिमुत्ते मुत्तकंठमेव संखेन्जगुणमानुआदो ति णिहिट्ठत्तादो। तदो पवाइन्जंतोव-एसो एसो चेव पहाणमावेणावलंवेयन्त्रो, अण्णहा मुत्तपङ्गियत्तावत्तीदो। एवमेदेसिं दंद-कवाद-पदर-लोगपूरणसमुग्धादाणं सह्वविसेसं तत्थ कीरमाणकन्जमेदं च णिह्नविय संपिह इममेवत्थमुवसंहारमुहेण फुडीकरेमाणो उविरममुत्तदयमाह—

\* एदेसु चदुसु समएसु अप्पसत्थकममंसाणमणुभागस्स अणुसमय
श्रोवदृणा ।

## \* शेष अवातिकर्मीकी स्थिति आयुकर्मकी स्थितिसे संख्यातगुणी है।

§ ३४४ इस समय भी आयुकर्मकी स्थितिके समान इन अघातिकर्मोका स्थितिसत्कर्म नहीं होता है, किन्तु उससे संख्यातगुणा ही होता है ऐसा निश्चय करना चाहिये। यहाँ इस विषयमें दो उपदेश पाये जाते हैं। कितने ही आचार्य कहते हैं—

#### शंका--वह कैसे ?

समाधान—महावाचक आर्यमंक्षु क्षमणके उपदेशके अनुसार लोकपूरण समुद्धातके होनेपर आयुकर्मकी स्थितिके समान नाम, गोत्र और वेदनीयकर्मका स्थितिस्कर्म स्थापित करता है। महावाचक नागहस्ति क्षमणके उपदेशके अनुसार लोकपूरण समुद्धात होनेपर नाम, गोत्र और वेदनीयकर्मका स्थितिस्कर्म अन्तर्म हूर्त प्रमाण होता है। इतना होता हुआ भी आयुकर्मकी स्थितिसे संख्यातगुणा स्थापित करता है। परन्तु यह व्याख्यान-सम्प्रदायचूणिके विरुद्ध है, क्योंकि चूणिसूत्रमें स्पष्टरूपसे ही आयुकर्मकी स्थितिसे शेष अघातिकर्मीकी संख्यातगुणी निर्दिष्ट की है। इसिलये प्रवाह्ममान उपदेश यही प्रधानरूपसे अवलम्बन करने योग्य है, अन्यथा सूत्रके प्रतिनियत होनेमें आपित्त आती है। इस प्रकार इन दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण समुद्धातोंके स्वरूपविशेषका और वहाँ किये जानेवाले कार्यमेदोंका निरूपण करके अब इसी अर्थको उपसंहाररूपसे स्पष्ट करते हुए आगेके दो सूत्रोंको कहते हैं—

\* केवलिसमुद्धातके इन चार समयोंमें अप्रशस्त कर्मप्रदेशोंके अनुभागकी अनु-समय अपवर्तना होती है। § ३४५ इदो एदेसु चदुसु समुग्घादसमयेसु अप्पसत्त्थाणं कम्माणमणुसमयोवट्ट-णाघादस्साणंतरपरूविदाणुभागघादवसेण परिष्फुडमुवलंभादो ।

#### \* एगसमइओ हिदिखंडयस्स घादो।

§ ३४६ चदुसु वि समएसु पयट्टमाणस्स द्विदिघादस्स एयसमयेणेव णिव्वत्तीए अणंतरमेव पदुष्पाइयत्तादो । तम्हा आविज्ञिद्दकरणाणंतरमेवंविहं केविलसमुग्घादं कादृण णामागोदवेदणीयाणमंतोमुहुत्तायामेण द्विदिं परिसेसेदि ति एसो एदस्स अइवकंतासेससुत्तपवंधस्स समुदायत्थो । संपिह लोगावरणिकरियाए समत्ताए समुग्धा-दप्ज्जायमुवसंहरेमाणो केवली किमक्कमेण उवसंहरिय सत्थाणे णिवदइ, आहो अत्थि कोवि ओद्रमाणस्स कमणियमो ति आसंकाए णिरायरणहुमोद्रमाणयस्स किंचि पह्न्वणं सुत्तस्त्विदं कस्सामो ।

§ ३४७ तं जहा—लोगप्रणमुवसंहरेमाणो पुणो वि मंथं करेवि; मंथ-परिणामेण विणा तदुवसंहाराणुववत्तीदो । लोगप्रणोवसंहारणाणंतरमेव समजोगपरिणामो णस्सियूण पुन्वफह्याणि सन्वाणि समयाविरोहेण उग्घादिदाणि त्ति दहुन्वाणि । पुणो मंथमुवसंहरेमाणो कवाडं पडिवन्जदि; कवाडपरिणामेण विणा तदुवसंहारणाणुव-वत्तीदो । तदो अणंतरसमये दंडसमुग्घादेण परिणमिय कवाडमुवसंहरह; तस्स

<sup>§</sup> ३४५ क्योंकि इन चार समुद्धातके समयोंमें अप्रशस्त कर्मीका प्रतिसमय अपवर्तनाघात अनन्तर कहे गये अनुभागके वशसे स्पष्टरूपसे उपलब्ध होता है।

<sup>#</sup> तथा एक समयवाला स्थितिकाण्डकघात होता है।

<sup>§</sup> ३४६ चारों ही समयोंमें प्रवृत्तमान स्थितिघात एक समयकेद्वारा ही सम्पन्न हो जाता है यह अनन्तर ही कह आये हैं। इसिलये आविजतकरणके अनन्तर इस प्रकारके केविलसमुद्धातकों करके नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मोको अन्तर्म हूर्त आयामरूपसे स्थितिको शेष रखता है। इस प्रकार यह अतिकान्त समस्त सूत्रप्रबन्धका समुदायरूप अर्थ है। अब लोकपूरण क्रियाके समाप्त होनेपर समुद्धातपर्यायका उपसंहार करनेवाला केवली जिन क्या अक्रमसे उपसंहार करके स्वस्थानमें निपित होता है या उत्तरनेवालेका कोई क्रमनियम है; ऐसी आशंकाके निराकरणकेलिये उत्तरनेवालेका सूत्रसे सूचित होनेवाला किचित् प्ररूपण करेंगे—

<sup>§</sup> ३४७ यथा—लोकपूरण-समुद्धातका उपसंहार करता हुआ फिर भी मन्थ-समुद्धातको करता है, क्योंिक मन्थरूप परिणामके बिना केविलसमुद्धातका उपसंहार नहीं बन सकता। तथा लोक-पूरणसमुद्धातका उपसंहार करनेके अनन्तर ही समयोग परिणामको नाश करके सभी पूर्व स्पर्धक समयके अविरोधपूर्वक उद्घाटित हो जाते हैं ऐसा जानना चाहिये। पुनः मन्थसमुद्धातका उपसंहार करता हुआ कपाट-समुद्धातको प्राप्त होता है, क्योंिक कपाट परिणामके बिना उसका उपसंहार करना नहीं बन सकता। तत्पश्चात् अनन्तर समयमें दण्डसमुद्धातक्ष्पसे परिणमकर कपाटसमुद्धातका उपसंहार

तदणंतरभावित्तणियमदंसणादो । तदो से काले सत्थाणकेविलभावेण दंडम्रवसंहरइ । ताधे मूलसरीरपमाणेणाणूणादिरित्तेण केविलजीवपदेसाणभवद्वाणिणयमदंसणादो । एवमेदे ओदरमाणस्स तिण्णि समया, चडत्थसमयस्स सत्थाणंतब्भावित्तदंसणादो ।

§ ३४८ अहवा तेण सह ओदरमाणस्स चत्तारि समया ति केसि पि वक्खाण-कमो । तेसिमहिप्पाओ--जिम्म समये ठाइदूणं दंडमुवसंहरइ सो वि समुग्धादंतव्मा-विओ चेवे ति तत्थ ओदरमाणयस्स पदरगदस्स पुन्वं व कम्मइयकायजोगो, कवाड-गदस्स ओरालियमिस्सकायजोगो, ंडगदस्स ओरालियकायजोगो होदि ति घेतव्वं । एत्थुवउन्जंतीओ अन्जाओ--

दंडंप्रथमे समये कवाटमथ चोत्तरे तथा समये।
मंथानमथ तृतीये लोकव्यापी चतुर्थे तु॥१॥
संहरति पंचमे त्वंतराणि मंथानमथ पुनः षष्ठे।
सप्तमके च कवाटं संहरति ततोऽष्टमे दंडम्॥२॥

तदो समुग्घादपरूवणा समत्ता भवदि ।

करता है, क्योंकि दण्डसमुद्धातका उसके अनन्तर ही होनेका नियम देखा जाता है। उसके बाद तदनन्तर समयमें स्वस्थानरूप केवलीपनेसे दण्डसमुद्धातका उपसंहार करता है। उस समय न्यूनता और अतिरिक्ततासे रिहत मूलकारीरके प्रमाणसे केवलो भगवान्के जीवप्रदेशोंके अवस्थानका नियम देखा जाता है। इस प्रकार केविलसमुद्धातसे उतरनेवाले केवलो जिनके ये तीन समय होते हैं, क्योंकि चौथे समयमें स्वस्थानमें अन्तर्भाव देखा जाता है।

§ ३४८ अथवा चौथे समयके साथ केवलिसमुद्धातसे उतरनेवाले केवलीके चार समय लगते हैं, ऐसा किन्हीं आचार्योके व्याख्यानका क्रम है। उनका अभिप्राय है कि जिस समयमें कपाटसमुद्धातमें ठहरकर दण्डसमुद्धातका उपसंहार करता है वह भी समुद्धातमें अन्तभू त ही करना चाहिये, इसिलये समुद्धातमें उतरनेवाले प्रतरगत केवली जिनके पहलेके समान कार्मणकाययोग होता है, कपाटसमुद्धातको प्राप्त केवलीके औदारिक-मिश्रकाययोग होता है, तथा दण्डसमुद्धात को प्राप्त केवलीके औदारिक काययोग होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये। यहाँ पर उपयुक्त पड़नेवाली आर्या गाथाएँ हैं—

केवली जिनके प्रथम समयमें दण्डसमुद्धात होता है, उत्तर अर्थात् दूसरे समयमें कपाट-समुद्धात होता है, तृतीय समयमें मन्थानसमुद्धात होता है और चौथे समयमें लोकव्यापी-समुद्धात होता है ॥ १ ॥

पाँचवें समयमें लोकपूरण-समुद्धातका उपसंहार करता है, पुनः छठे समयमें मन्थानसमुद्धातका उपसंहार करता है सातवें समयमें कपाटसमुद्दातका उपसंहार करता है और आठवें समयमें दण्डसमुद्धातका उपसंहार करता है।।२॥

इसके बाद केविलसमुद्धात प्ररूपणा समाप्त होती है।

१. बा॰ प्रती दण्डप्र्यमे इति पाठः।

§ ३४९ संपिं ओदरमाणपढमसमयप्पहुंडि द्विदि-अणुमागघादाणं पवृत्ती केरिसी होदि त्ति आसंकाए णिरारेगीकरणद्वमुवरिमं सुत्तमाह—

## एतो सेसिगाए द्विदीए संखेज्जे भागे हणइ।

§ ३५० एत्तो ओदरमाणपढमसमयादो प्पहुडि सेसिगाए हिदीए अंतोमुहुत्तपमा-णाए संखेज्जे भागे कंडयसरूवेण घेत्त्ण हिदिघादं णिव्वत्तेदि, तत्थ पयारंतरा-संभवादो त्ति वृत्तं होइ।

## \* संसस्स च श्रणुभागस्स श्रणंते भागे इणइ।

§ ३५१ पुन्वघादिदसेसाणुभागमंतकम्मस्स अणंते मागे कंडयसरूवेणागाएद्णाणुभागघादमेसो कुणदि त्ति मणिदं होदि ।

\* एतो पाए हिदिखंडयस्स अणुभागखंडयस्स च श्रंतोमुहुतियाजक्कीरणद्धा ।

§ ३५२ लोगपूरणाणंतरसमयप्पहुडि समयं पडि हिदि-अणुभागघादो णितथ, किंतु अंतोमुहुत्तिओ चेव हिदिअणुभागखंडयघादकालो पयद्वदि ति एसो एत्थ

<sup>§</sup> ३४९ अब उतरनेवाले केवली जिनके प्रथम समयसे लेकर स्थितिघात और अनुभाग-घातकी प्रवृत्ति कैसी होती है ? ऐसी आशंका होनेपर निशंक करनेकेलिये आगेके सूत्रको कहते हैं—

केविलसमुद्धातसे उतरनेवालेके प्रथम समयसे लेकर शेष रही स्थितिके संख्यात
 बहुमागका इनन करता है।

<sup>§</sup> ३५० एत्तो अर्थात् उतरनेवालेके प्रथम समयसे लेकर शेष रही अन्तर्मुहूर्तप्रमाण स्थितिके संख्नात बहुभागको काण्डकरूपसे ग्रहणकर स्थितिघात करता है, क्योंकि वहाँ अन्य प्रकार सम्भव नहीं है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

तथा वहाँ शेष रहे अनुमागके अनन्त बहुमागका हनन करता है ।

<sup>§</sup> ३५१ पहले घात करनेसे शेष बचे अनुभागसत्कर्मके अनन्त बहुभागका काण्डकरूपसे एक समयद्वारा अनुभागघात यह जीव करता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

<sup>\*</sup> इसके आगे स्थितिकाण्डक और अनुमागकाण्डकका उत्कीरणकाल अन्तम् हूर्तप्रमाण होता है ।

<sup>§</sup> ३५२ लोकपूरणसमुद्धातके सम्पन्न होनेके अनन्तर समयसे लेकर प्रत्येक समयमें स्थितिघात और अनुभागघात नहीं होता । किन्तु स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघातका काल अन्त-मृंहूर्तंप्रमाण प्रवृत्त होता है । इस प्रकार यह यहाँ सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ है । इस प्रकार इतनो

सुत्तत्थसब्भावो । एवमेत्तिएण विहाणेण समुग्घादं उवसंहरिय सत्थाणे वट्टमाणस्स द्विदि-अणुभागकंडएसु संखेज्जसहस्समेत्तेसु समयाविरोहेण गदेसु तदो जोगणिरोहं कुणमाणो इमाणि किरियंतराणि णिन्वत्तेदि ति जाणावणद्वमुवरिमं सुत्तपवंघमाढवेड ।

क्रुतो म्रहतं गंतृण बादरकायजोगेण वादरमणजोगं
 णिठंभइ।

§ ३५३ मण-वयण-कायचेट्ठाणिन्वत्तणहो जीवपदेसपरिष्फंदो कम्मादाणणिवंधणसित्तसह्वो जोगो त्ति भण्णदे । सो वृण तिविहो, मणजोगो विच्छोगो कायजोगो
चेदि । एदेसिमत्थो सुगमो । तत्थेक्केक्को दुविहो, वादरो सुहुमो चेदि । जोगणिरोहकिरियादो हेट्ठा सन्वत्थ बादरजोगो होदि । एत्तो परं सुहुमजोगेण परिणमिय
जोगणिरोहं कुणइ, वादरजोगेणेव पयट्टमाणस्स जोगणिरोहकरणाणुववत्तीदो । तत्थ
ताव पुन्वमेसो केवली जोगणिरोहणट्टमीहमाणो वादरकायजोगावट्टंभवलेण बादरमणजोगं णिरुभदि, वादरकायजोगेण वावरंतो चेव एसो बादरमणजोगसित्ते णिरुंभियूण
सुहुमभावेण सण्णिपंचिदियअपन्जत्तसन्वजहण्णमणजोगादो हेट्टा असंखेन्जगुणहीणसह्वेण तं ठवेदि त्ति बुत्तं होइ ।

विधिसे केविलसमुद्धातका उपसंहार करके स्वस्थानमें विद्यमान केवली जिनके संख्यात हजार स्थिति-काण्डक और अनुभागकाण्डकके समयके अविरोधपूर्वक हो जानेपर तदनन्तर योगिनरोध करता हुआ इन दूसरो क्रियाओंको रचता है, इसका ज्ञान करानेकेलिये आगेके सूत्रप्रबन्धको आरम्भ करते हैं—

\* आगे अन्तमु हूर्त जाकर वादर-काययोगकेद्वारा वादर-मनोयोगका निरोध करता है।

§ ३५३ मन, वचन और कायकी चेष्टा प्रवृत्त करनेकेलिये कर्मके ग्रहणके निमित्त शिक्त- रूप जो जीवका प्रदेशपिरस्पन्द होता है वह योग कहा जाता है। परन्तु वह तीन प्रकारका है— मनोयोग, वचनयोग और काययोग। इनका अर्थ सुगम है, उनमेंसे एक-एक अर्थात् प्रत्येक दो प्रकारका है—बादर और सूक्ष्म। योगिनरोधिक्रयाके सम्पन्न होनेके पहले सर्वत्र बादरयोग होता है। इससे आगे सूक्ष्मयोगसे पिरणमनकर योगिनरोध करता है, क्योंकि बादर योगसे ही प्रवृत्त हुए केवली जिनके योगका निरोध करना नहीं बन सकता है। उसमें सर्वप्रथम यह केवली जिन योगिनिरोधकेलिये चेष्टा करता हुआ बादरकाययोगके अवलम्बनके बलसे बादर मनोयोगका निरोध करता है, क्योंकि वादर काययोगरूपसे व्यापार (प्रवृत्ति) करता हुआ ही यह केवली जिन बादर मनोयोगकी शितकानिरोध करके सूक्ष्मरूपसे संज्ञी पञ्चिन्द्रय अपर्याप्तके सबसे जघन्य मनोयोगसे घटते हुए असंख्यात गुणहीनरूपसे उसे स्थापित करता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है।

१. ता॰ प्रतो आगदेसु इति पाठः ।

२. सा॰ प्रती० जोगस्सत्ति इति पाठः ।

६ ३५४ एवमंतोमुहुत्तमेत्तकालं वादरकायजोगेण वद्यमाणो वादरमणजोगसत्ति णिरुंभियृण तदो अंतोमुहुत्तेण तमेव बादरकायजोगमवद्वंभणं काद्ण वादरविजोग-सत्तिं पि णिरुंभदि त्ति पदुष्पाएमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ——

\* तदो श्रंतोमुहुत्ते ए। बादरकायजोगेण बादरवचिजोगं णिरुंभइ।

§ ३५५ एत्थ वाद्रविजोगो ति वुत्ते बीइंदियपज्जत्तस्स सन्वजहण्णविजोग-प्पहुडिउविरमजोगसत्तीए गढणं कायव्वं । तं रुंभियूण बीइंदियपज्जत्तजहण्णविजो-गादो हेट्ठा असंखेज्जगुणहीणसस्त्वेण सुहुमभावेण ठवेदि ति एसो एदस्स सुत्तस्स मावत्थो।

\* तदो त्रंतोमुहुत्तेण वादरकायजोगेण वादरबस्सासणिस्सासं णिकंमइ।

§ ३५६ एत्थ वि बादरउस्सासणिस्सासो ति भणिदे सुहुमणिगोदणिव्वत्तिपञ्जत्त-यस्स आणावाणपञ्जत्तीए पञ्जत्तयस्स सव्वजहण्णउस्सासणिस्साससत्तीदो असंखेडज-गुणसिक्णिपंचिदियपाओग्गउस्सासणिस्सासपिर्ष्फंदस्स गहणं कायव्वं। तं णिरुंभियूण सव्वजहण्णसुहुमणिगोदउस्सासणिस्साससत्तीदो हेट्टा असंखेडजगुणहाणीए सुहुम-

<sup>§</sup> ३५४ इस प्रकार अन्तर्मु हूर्तप्रमाण कालतक बादर काययोगके रूपसे विद्यमान केवली जिन बादर मनोयोगकी शक्तिका निरोध करके तदनन्तर अन्तर्मु हूर्तप्रमाण कालकेद्वारा उसी बादर काययोगका अवलम्बन करके बादर वचनयोगकी शक्तिका भी निरोध करता है ऐसा प्रति-पादन करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं—

असके बाद अन्तमु हूर्त कालसे बादरकाययोगद्वारा बादर वचनयोगका निरोध
 करता है।

<sup>\$</sup> ३५५ यहाँपर बादर वचनयोग ऐसा कहनेपर द्वीन्द्रिय पर्याप्तके सबसे जधन्य वचनयोग आदि उपित्म योगशक्तिका ग्रहण करना चाहिये। उसका निरोध करके उसे द्वीन्द्रिय पर्याप्तके जधन्य वचनयोगसे नीचे असंख्यात गुणहोन सूक्ष्मरूपसे स्थापित करता है, इस प्रकार यह इस सूत्रका भावार्थ है।

असके बाद अन्तर्मु हूर्तकालसे बादर काययोगद्वारा बादर उच्छ्वास-निःश्वास
 का निरोध करता है ।

<sup>§</sup> ३५६ यहाँपर भी बादर उच्छ्वास-निःश्वास ऐसा कहनेपर सूक्ष्म निगोद निवृंत्तिपर्याप्त जीवके अनापानपर्याप्तिसे पर्याप्त हुए सबसे जघन्य उच्छ्वास-निःश्वासशिक्तसे असंख्यातगुणो संज्ञीपञ्चेन्द्रियके योग्य उच्छ्वास-निःश्वासरूप परिस्पन्दका ग्रहण करना चाहिये। उसका निरोधकर उसे सबसे जघन्य सूक्ष्मिनिगोदकी उच्छ्वास-निःश्वासशिक्तसे नीचे असंख्यातगुणी हीन सूक्ष्मभावसे स्थापित करता है, इस प्रकार यह यहाँ सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ है।

भावेण ठवेदि त्ति एसो एत्थ सुत्तत्थसब्भावो । सुत्ते अणिहिह्रो एवंविहो विसेसो कथमवगम्मइ त्ति णासंका एत्थ कायव्वा ! वक्खाणादो तहाविहविसेसपडिवत्तीदो ।

\* तदो श्रंतोमुहुत्तेण बादरकायजोगेण तमेव बादरकायजोगं णिकंभइ।

§ ३५७ एत्थ वि बादरकायजोगेण वावरंतो चेव अतामुहुत्तेण कालेण तमेव वादरकायजोगं सुहुमवियणे ठवेद्ण णिरुं मइ त्ति सुत्तत्थसंवंधो, सुहुमणिगादजहण्ण- जांगादो वि असंखेज्जगुणहीणसत्तीए परिणमिय सुहुमभावेण तस्स एदिम्म विसये पवुत्तिणियमदंसणादो । अत्रोपयोगिनौ रलोकौ—

पंचेन्द्रियोऽप्यसंज्ञी यः पर्याप्तो जधन्ययोगी स्यात् । णिरुणिद्ध मनोयोगं ततोऽप्यसंख्यातगुणहीनम् ॥१॥ द्वीन्द्रियसाधारणयोर्वागुच्छ्वासावधो जयित तद्वत् । पनकस्य काययोगं जधन्यपर्याप्तकस्याधः ॥२॥ इति ।

शंका-सूत्रमें निर्दिष्ट नहीं किया गया इस प्रकारका विशेष कैसे जाना जाता है ?

समाधान—इस प्रकारकी आशंका यहाँ नहीं करनी चाहिये, क्योंकि व्याख्यानसे उस प्रकारके विशेषका ज्ञान होता है।

# उसके बाद अन्तम् दूर्तकालसे बादर काययोगकेद्वारा उसी बादर काययोगका निरोध करता है।

§ ३५७ यहाँपर भी बादर काययोगसे व्यापार करता हुआ ही अन्तर्मु हूर्त कालद्वारा उसो बादरकाययोगको सूक्ष्मभेदमें स्थापितकर निरोध करता है; यह सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध है, क्योंकि सूक्ष्म निगोदके जघन्य योगसे भी असंख्यातगुणी हीन शक्तिरूपसे परिणमकर सूक्ष्मरूपसे उसकी इस स्थानमें प्रवृत्तिका नियम देखा जाता है। यहाँपर उपयोगी दो क्लोक हैं—

जो असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीव जघन्य योगसे युक्त होता है उससे भी असंस्थातगुणे होन मनोयोगका केवली जिन निरोध करता है ॥१॥

ंद्वीन्द्रिय जीव और साधारण क्रमसे वचनयोग और उच्छ्वासको जिस प्रकार धारण करते हैं उनके समान उनसे भी कम दोनों योगोंको केवली भगवान् जीतते हैं? जघन्य पर्याप्तक जिसप्रकार काययोगको धारण करते हैं उससे भी कम काययोगको केवली भगवान् जीतते हैं॥२॥

१. बा॰ प्रती भागेण इति पाठः ।

§ ३५८ एवं जहाकमं वाद्रमणजोग-वाद्रविच्चोग-वाद्रउस्सामणिस्सास-वाद्र-कायजोगसत्तीओं णिरुंभियूण सुहुमपरिष्फंद्सत्तीओ एदेसिमवत्तसह्रवेण परिसेसिय पुणो सुहुमकायचोगवावारेण सुहुमसत्तीओ वि तेसिमेदीए परिवाडीए णिरुंभिद त्ति जाणावणद्वसुवरिमं सुत्तपवंधमाह—

## \* तदो श्रंनोमुहुत्तं गंत्ण सुहुमकायजोगेण सुहुममणजोगं णिर्हं भइ।

§ २५९ एतथ सुहुममणजोगो ति मणिदे सण्णिपंचिदियपञ्जत्तयस्स सन्वजहण्ण-मणजोगपरिणामादो असंखेज्जगुणहोणस्स अवत्तन्वसह्तवस्स दन्वमणोणिवधणजीवपदेस-परिष्फंदस्स गृहणं कायन्वं । त णिरुंभदि विणासेदि ति वृत्तं हाइ—

### \* तदो श्रंतोमुहुत्तेण सुहुमकायजोगेण सुहुमबचिजोगं णिरुंभइ।

§ ३६० एत्थ वि सुहुमविचजोगो ति भणिदे वीइंदियपन्जत्तयस्स सन्वजहण्ण-विचजोगसत्तीदो हेट्टा असंखेन्जगुणहीणसक्त्वो गहेयन्वो । सुगममण्णं ।

\* तदो श्रंतोमुहुत्तेण सुहुमकायजोगेण सुहुमबस्सासं णिरुं भइ।

# उसके बाद अन्तमु हूर्त जाकर सूक्ष्म काययोगकेद्वारा सूक्ष्म मनोयोगका निरोध करता है।

§ ३५९ यहाँपर सूक्ष्मयोग ऐसा कहनेपर संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके सबसे जघन्य मनोयोग परिणामसे असंख्यातगुणा हीन अवक्तव्यस्वरूप द्रव्य मननिमित्तक जीवप्रदेश परिस्पन्दका ग्रहण करना चाहिये। उसका निरोध करता है—नाश करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

अ उसके बाद अन्तमु हूर्त कालसे सहम काययोगकेहारा सहम वचनयोगका निरोध करता है।

§ ३६० यहाँपर भी सूक्ष्म वचनयोग ऐसा कहनेपर द्वीन्द्रियपर्याप्तक के सबसे जघन्य वचन योगशक्तिसे नीचे असंख्यातगुणो होनरूप वचनशक्ति ग्रहण करनी चाहिये। अन्य शेष कथन सुगम है।

\* उसके बाद अन्तमु हूर्तकालसे सक्ष्मकाययोगकेद्वारा सक्ष्म उच्छ्वासका निरोध करता है।

<sup>§</sup> ३५८ इस प्रकार यथाकम बादर मनोयोग, बादर वचनयोग, बादर उच्छ्वास-निःश्वास और बादर काययोगको शक्तियोंका निरोध करके इन योगोंकी सूक्ष्मपरिस्पन्दरूप शक्तियोंको शेष करके पुनः सूक्ष्म काययोगके व्यापारद्वारा सूक्ष्म शक्तियोंको भी उनका इस परिपाटीके अनुसार निरोध करते है, इस बातका ज्ञान करानेकेलिये आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

६ ३६१ एत्थ वि उस्सासमत्तीए सुहुमभावो सुहुमणिगोदपन्जत्तयस्स सन्वजहण्णं। तप्परिणामादो हेट्ठा असंखेन्जगुणहाणीए दट्टन्वो। एवमेसो जोगणिरोहकेवलिसुहुम-कायजोगेण वावरंतो मण-त्रयण-उस्सासणिस्सासाणं सुहुमसत्तीओ वि जहाउत्तेण कमेण णिरुंभियूण पुणो सुहुमकायजोगं पि णिरुंभमाणो इमाणि करणाणि जोगणिरोहणि-वंधणणि करेदि ति पदुष्पायणद्वसुविसो सुत्तपवंधो—

# तदो श्रंतोमुहुत्तं गंतूण सुहुमकायजोगेण सुहुमकायजोगं णिरंभ-माणो इमाणि करणाणि करेदि ।

§ ३६२ ततोऽन्तर्मु हूर्तं गत्वा स्थमकाययोगावण्टं मेन तमेव स्थमकाययोगं निरोद्ध-कामः तत्र तावदिमानि करणान्यनन्तर-निर्देश्यमाणान्यबुद्धिपूर्वमेव प्रवर्तयतीत्युक्तं भवति । कानि पुनस्तानि करणानीत्याशंकायामाह—

## श्रुपढमसमये अपव्यक्तह्याणि करेदि पुव्यक्तह्याणं हेट्ठदो ।

§ ३६३ एत्तो पुन्वावत्थाए पुहुमकायपरिष्फंदसत्ती सुहुमणिगोदजहण्णजोगादो असंखेजजगुणहाणीए परिणमिय पुन्वफह्यसरूवा चेव होद्ण पयद्वमाणा एण्हिं तत्तो वि सुहु ओवट्टेय्ण अपुन्वफह्यायारेण परिणामिन्जदि त्ति । एदिस्से किरियाए अपुन्व-

<sup>§</sup> ३६१ यहाँ भी उच्छ्वास शिक्तका सूक्ष्मपना सूक्ष्म निगोद पर्याप्तक जीवके सबसे जवन्य होता है। उसक्ष्प परिणामसे नीचे इस सयोगि केवलीकी उच्छ्वासशिक्त असंख्यातगुणी हीनरूपसे जाननी चाहिये। इस प्रकार यह योगिनरोध करनेवाला केवली जिन सूक्ष्म काययोगकेद्वारा परि-स्पन्दात्मक क्रिया करते हुए मन, वचन और उच्छ्वास-निःश्वासकी सूक्ष्म शिक्तयोंका भी यथोक्त-क्रमसे निरोध करके पुनः सूक्ष्मकाययोगका भी निरोध करते हुए योगिनरोधनिमित्तक इन करणोंको करता है, इस बातका ज्ञान करानेकेलिये अगला सूत्रप्रवन्ध आया है—

<sup>\*</sup> उसके बाद अन्तमु हूर्तकाल जाकर सूक्ष्मकाययोगकेद्वारा सूक्ष्मकाययोगका निरोध करता हुआ इन करणोंको करता है।

<sup>§</sup> ३६२ उसके बाद अन्तर्मु हूर्त काल जाकर सूक्ष्म काययोगके बलसे उसी सूक्ष्म काययोगका निरोध करता हुआ वहाँ सर्वप्रथम अनन्तर कहे जानेवाले इन करणोंको अबुद्धिपूर्वक ही प्रवृत्त करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। परन्तु वे करण कौन हैं ऐसी आशंका होनेपर कहते हैं—

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> प्रथम समयमें पूर्व स्पर्घकों को नीचे करके अपूर्व स्पर्घकों को करता है।

<sup>§</sup> ३६३ पूर्व स्पर्धकोंसे नीचे इससे पूर्व अवस्थामें सूक्ष्म काययोगकी परिस्पन्दरूप शक्तिको सूक्ष्म निगोदके जद्यन्य योगसे असंख्यातगुणी हानिरूपसे परिणमाकर पूर्व स्पर्धकस्वरूप ही होकर प्रवृत्त होतो हुई इस समय उससे भी अच्छी तरह अपवर्तना करके अपूर्व स्पर्धकरूपसे परिणमाता है। इस क्रियाकी अपूर्व-स्पर्धककरण संज्ञा है। अब इस करणकी प्ररूपणा करनेकेलिये यहाँपर

फह्यकरणसण्णा । संपिं एदस्स करणस्स परूवणहुमेत्थ ताव पुन्वफह्याणं सेढीए असंखेन्जिदिभागमेत्तं रचणा कायन्ता । एवं कदे सुहुमणिगोदजहण्णहुाणपिडवद्धफह्- एहिंतो एदाणि फह्याणि असंखेन्जगुणहीणाणि होदूण चिह्नंति, अण्णहा तत्तो एदस्स सुहुमभावाणुववत्तीदो । एवं द्वविदाणमेदेसिं पुन्वफह्याणं हेह्नदो अमंखेन्जगुणहाणीए ओह्रहेद्ण अपुन्वफह्याणा णिन्वत्तेमाणस्स परूवणापवंधमुविरमसुत्ताणुसारेण वत्तह- स्सामो—

#### \* त्रादिवरगणाए त्रविभागपिडच्छ्रेदाणमसंखेडजदिभागमोकइदि।

§ ३६४ पुन्यपह्एहितो जीवपदेसे ओकड्डिय्ण अपुन्वपह्याणि णिन्वत्तेमाणो पुन्तपह्याणमादिवग्गणाए अविभागपिड च्छेदाणमसंखेनजदिभागसरूवेणोकद्वदि ति सुत्तत्थसंबंधो । पुन्वपह्यादिवग्गणाविभागपिड च्छेदेहितो असंखेन्जगुणहीणाविभाग-पिड च्छेदसरूवेण जीवपदेसे ओकड्डिय्ण अपुन्वपह्याणि णिन्वत्तेदि ति वृत्तं होदि, अपुन्वपह्यचरिमवग्गणाविभागपिड च्छेदाणं पि पुन्वपह्दयादिवग्गणादो असंखेन्ज-गुणहाणि-णियमदंसणादो । एत्थ हाणिभागहारो पिछदोवमस्स असंखेन्जदिभागमेत्तो ।

### # जीवपदेसाणं च त्रसंखेळादिभागमोकड्डदि ।

सर्वप्रथम पूर्व स्पर्धकोंकी जगश्रेणिक असंख्यातर्वे भागप्रमाण रचना करनी चाहिये। ऐसा करनेपर सूक्ष्म निगोद जीवके जधन्य स्थानसे सम्बन्ध रखनेवाले स्पर्धकोंसे ये स्पर्धक असंख्यातगुणे होन होकर अवस्थित हैं, अन्यथा उससे (सूक्ष्मिनगोदजीवके जधन्य स्थानसम्बन्धी स्पर्धकोंसे) इसका (सयोगिकेवलीके अपूर्व-स्पर्धकोंका) सूक्ष्मपना नहीं वन सकता। इस प्रकार स्थापित इन पूर्व-स्पर्धकोंके नीचे असंख्यातगुणहानिरूप अपकिषतकर अपूर्व स्पर्धकोंको रचना करते हुए योग-निरोधकरनेवाले इस सयोगिकेवली जिनके प्रख्पणाप्रबन्धको अगले सूत्रके अनुसार बतलावेंगे—

\* [योगनिरोध करनेवाला यह सयोगिकेवली जीव] पूर्व स्पर्धकोंकी आदि वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदोंके असंख्यातवें भागका अपकर्षण करता है।

§ ३६४ पूर्वं स्पर्धंकोंसे जीव-प्रदेशोंका अपकर्षण करके अपूर्वं स्पर्धंकोंकी रचना करता हुवा पूर्वं स्पर्धंकोंकी आदि वर्गणाके अविभाग प्रतिच्छेदोंका असंख्यातवें भाग रूपसे अपकर्पण करता है। इस प्रकार इस सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध है। पूर्व स्पर्धंकोंकी आदि वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदोंसे असंख्यातगुणे हीन अविभागप्रतिच्छेदरूपसे जीवप्रदेशोंका अपकर्षण करके अपूर्वं स्पर्धंकोंकी रचना असंख्यातगुणे होन अवभागप्रतिच्छेदरूपसे जीवप्रदेशोंका अपकर्षण करके अपूर्वं स्पर्धंकोंकी रचना करता है यह उनत कथनका तात्पर्यं है, क्योंकि अपूर्वं स्पर्धंकोंकी अन्तिम वर्गणाक अविभागप्रतिच्छेदोंमें पूर्वं स्पर्धंकोंकी आदि वर्गणासे असंख्यात गृणहानिका नियम देखा जाता है। यहाँपर असंख्यात गुणहानिका भागहार पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है—

\* और वह जीव जीवप्रदेशोंके असंख्यातवें भागका अपकर्षण करता है।

६३६५ पुन्तपत्द्यसन्तवगणाहिंतो जीवपदेसाणमसंखेण्जिदिमागमोकङ्गणाभागहारपिंडभागेणोकिष्ट्रियूण पुन्तुचाविभागपिलच्छेदसचीए परिणामिय ताणि अपुन्वपत्द्याणि
णिव्वचेदि चि भणिदं होदि । एवं च ओकिड्डदाणं जीवपदेसाणमसखेज्जिदभागमोकिड्डियूण
अपुन्वपत्द्याणामादिवगणणाए जीवपदेसवहुणे णिसिंचिदि, सन्वजहण्णसचीए परिणमंताणं बहुचसंभवे विरोहाभावादो । विदियाए वग्गणाए जीवपदेसे विसेसहीणे णिसिंचिद सेढीए असंखेज्जभागपिडभागेणा एवं णिसिंचमाणो गच्छइ जाव अपुन्वपत्द्याणं
चिरसवगणा चि । पुणो अपुन्वपत्द्यचिरसवग्गणादे। पुन्वपत्द्याणमादिवग्गणाए
असंखेज्जगुणहोणे जीवपदेसे णिसिंचिदि । एत्थ हाणिगुणगारो पंलिदोवमस्स असंखेज्जिदि
भागो होंतो वि सादिग्जो ओकड्डुकड्डणभागहारपमाणो चि दहन्वो । एदस्स कारणगवेसणा सुगमा । तचो उत्तरि समयाविरोहेण विसेसहाणी—जीवपदेसविण्णासक्तमो
अणुगंतन्वो । एनमेना अपुन्वपत्द्यकारगपढमसमये पच्चणा । एवं विदियादिसमयेसु
वि जाव अतोमुहुचं ताव अपुन्वपत्द्याणा समयाविरोहेण णिब्वचेदि चि इममत्थं
फुडीकरेमाणो मुचमुचरं भणइ—

\* एवमंतोसुहुत्तसपुव्वफदयाणि करेदि।

<sup>§</sup> ३६५ पूर्व स्पर्धककी सव वर्गणाओंसे जीवप्रदेशोंके असंख्यातवेंका अपकर्षण भागहाररूप प्रतिभागसे अपकर्षण करके पूर्वोक्त अविभागप्रतिच्छेदशक्तिरूपसे परिणमाकर उन अपूर्व स्पर्धकों की रचना करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। और इस प्रकार अपक्षित किये गये जीवप्रदेशों का अपूर् स्पर्धकों में निषेक-विन्यासका क्रम कहते हैं। यथा—प्रथम समयमें जीवप्रदेशोंके अनंस्यातवें भागका अपकर्षण करके अपूर्वस्पर्धकोंकी आदि वर्गणामें जीवप्रदेशोंके बहुभागका सिचन करता है, वयोंकि सबसे जघन्य शक्तिमें परिणमन करनेवाले जीवप्रदेशोंके बहुत सम्भव होनेमें विरोधका अभाव है। दूसरी वर्गणामें विशेषहीन जीवप्रदेशोंको जगश्रेणिके असंख्यातवें भागरूप प्रतिभागके अनुसार सिचित करता है। इस प्रकार सिचन करता हुआ अपूर्व स्पर्धकोंकी अन्तिम वर्गणाके प्राप्त होने तक जाता है। पुनः अपूर्व स्पर्धककी अन्तिम वर्गणासे पूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गणामें असंख्यात-गुणहीन जीवप्रदेशोंको सिचित करता है। यहाँपर हानिका गुणकार पल्योपमके असंस्थातवें भाग-प्रमाण होता हुआ भी साधिक अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारप्रमाण होता है, ऐसा जानना चाहिये। इसके कारणकी गवेषणा सुगम है। उससे आगे समयके अविरोधपूर्वक विशेष हानिरूप जीवप्रदेशोंके विन्यासक्रमको जानना चाहिये। इस प्रकार यह प्ररूपणा अपूर्व स्पर्धकोंको करनेवालेके प्रथम समयमें होती है। इसी प्रकार द्वितीय आदि समयोंमें भी अन्तर्मु हूर्त कालतक अपूर्व स्पर्धकोंको समयके अविरोधपूर्वक रचना करता है। इस प्रकार इस अथको स्पष्ट करते हुये आगेके सूत्रको कहते हैं— इस प्रकार अन्तम् हूर्त कालतक अपूर्व स्पर्वकांको करता है।

१. प्रेसकापीप्रतौ-होणो इति पाटः ।

§ ३६६ सुगमं। ताणि च पिंडसमयमसंखेज्जगुणहीणकमेण णिव्वत्तेदि ति जाणावणद्वमिदमाह—

\* असंखेजगुणाहीणाए सेढीए जीवपदेसाणं च असंखेजगुणाए सेढीए।

§ ३६७ एदस्म भावतथो——पहमसमये णिन्वत्तिद-अपुन्वफद्एहिंतो असंखेन्जगुण-हीणाणि अपुन्वफद्याणि विदियसमए तत्तो हेट्ठा णिन्वत्तेदि । पुणो विदियसमये णिन्वत्तिद-अपुन्वफद्दएहिंतो असंखेन्जगुणहोणाणि अण्णाणि अपुन्वाणि तत्तो हेट्ठा तिदयसमये णिन्वत्तेदि । एवमसंखेन्जगुणहोणाए सेटीए णेदन्वं जाव अंतोम्रहुत्तचिर-मसमयो ति । जीवपदेसाणं पुण असंखेन्जगुणाए सेटीए ओकडुणा पयद्वदि पदम-समयोकड्डिदपदेसेहिंतो विदियसमए ओकड्डिन्जमाणजीवपदेसाणमसंखेन्जगुणपमाणेण पत्रुत्तिदंसणादो । एवं तिदयादिसमएस वि असंखेन्जगुणाए सेटीए जीवपदेसाणमोक-डुणा अणुगंतन्वा ति ।

§ ३६८ संपिं विदियादिसमएसु वि ओकड्डिदजीवपदेसाणं णिसेगसेदिपरूवंणा एवमणुगंतच्वा । तं जहा—-पढमसमयमोकड्डिदजीवपदेसेहिंतो असंखेज्जगुणे जीवपदेसे एण्डिमोकड्डियूण विदियसमये णिव्वत्तिज्जमाणाणमपुन्वफद्याणमादिवग्गणाए बहुए जीवपदेसे णिविखनदि । तत्तो विसेसहीणं जाव अपुन्वाणं चरिमवग्गणादो त्ति । पुणो

\* उन अपूर्व स्पर्धकोंकी असंख्यातगुणहीनश्रेणीक्ष्पसे और जीवप्रदेशोंकी असं-ख्यातगुणीश्रेणिरूपसे रचना करता है।

§ ३६७ इस सूत्रका भावार्थं — प्रथम समयमें रचे गये अपूर्व स्पर्धकों से असंख्यातगुणे हीन अपूर्व स्पर्धक दूसरे समयमें उनसे नीचे रचता है। पुनः दूसरे समयमें रचे गये अपूर्व स्पर्धकों से असंख्यातगुणे हीन अन्य अपूर्व स्पर्धकों को उनसे नीचे तोसरे समयमें रचता है। इस प्रकार असंख्यातगुणहीन श्रेणिरूपसे अन्तर्म हूर्तंकालके अन्तिम समय तक जानना चाहिये। परन्तु जीवप्रदेशों की असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे अपकर्षणा प्रवृत्त होती है, क्यों कि प्रथम समयमें अपकर्षित किये गये प्रदेशों से दूसरे समयमें अपकर्षित किये जानेवाले प्रदेशों की असंख्यातगुणहीन प्रमाणसे प्रवृत्ति देखी जाती है। इसी प्रकार तीसरे आदि समयों में भी असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे जीवप्रदेशों की अपकर्षणा जाननी चाहिये।

§ ३६ : अब द्वितीयादि समयोंमें भी अपकर्षित किये गये जीवप्रदेशोंकी निषेकसम्बन्धी श्रेणिप्ररूपणा इस प्रकार जाननी चाहिये। यथा—प्रथम समयमें अपकर्षित किये गये जोवप्रदेशोंसे असंख्यातगुणे जीवप्रदेशोंको इस समय अपकर्षित करके दूसरे समयमें रचे जानेवाले अपूर्व स्पर्धकोंको आदि वर्गणामें बहुत जीवप्रदेशोंको रचता है। उसके आगे अपूर्व स्पर्धकोंको अन्तिम वर्गणाके प्राप्त होने तक विशेषहोन-विशेषहोन रचता है। पुनः प्रथम समयमें रचे गये अपूर्व

पढमसमयि। व्यक्ति दाणमपुर्विक्षद्याणं जं जहण्णफद्दयं तदादिवग्गणाए असंखेजजगुणहीणे णिक्षिखविद । तत्तो उविद सव्वत्थ विसेसहीणं । एवं तिदयादिसमयेसु वि ओकिड्डिज्जमाणजीवपदेसाणमेसेव णिसेगपरूवणा एदीए दिसाए णेदव्वा । संपिह एदेण सब्वेण वि काले णिव्वत्तिदाणमपुर्विक्षयाणं पमाणमेत्तियमिदि पदुष्पाएमाणो सुत्तसुत्तरं भणइ—

- अपुन्वपद्याणि सेढीए असंखेजदिभागो ।
- § ३६९ सुगममेदं।
- \* संदिवरगम् लस्स वि श्रसं लेज्जदिभागो।
- § ३७० किं कारणं ! एत्तो असंखेज्जगुणं पुन्वफद्दयाणं पि सेढिपढमवग्गमूल-स्सासंखेजजिदमागपमाणत्तविणिण्णयादो । संपिंह पुन्तफद्दयाणं पि असंखेजजिदमाग-मेत्तमेदेसि जाणावेमाणो सुत्तमुत्तरं भणह—
  - \* पुन्वपहयाणं पि असंखेळदिभागो सन्वाणि अपुन्वपहयाणि।
- § ३७१ गयत्थमेदं सुत्तं । णवरि पुन्वफद्दयेसु पलिदोवमस्स असंखेजजदिभागमेत्तगुणहाणीसु संभवंतीसु तत्थेयगुणहाणिद्वाणंतरफद्दएहिंतो वि एदेसिमसंखेजजगुणहीण-

स्पर्धकोंमें जो जघन्य स्पर्धक है उसकी आदिवर्गणामें असंख्यातगुणहीन जीवप्रदेशोंको निक्षिप्त करता है। उससे आगे सर्वत्र विशेषहीन जीवप्रदेश निक्षिप्त करता है। इसी प्रकार तृतीयादि समयोंमें भी अपकिषत किये जानेवाले जीवप्रदेशोंकी यही निषेकप्ररूपणा इसी रूपसे जाननी चाहिये। अब इस सब कालकेद्वारा रचे गये अपूर्व स्पर्धकोंका प्रमाण इतना होता है इस बातका कथन करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं—

\* ये सब अपूर्व स्पर्धक जगश्रेणिके असंख्यातवें मागप्रमाण हैं।

§ ३६९ यह सूत्र सुगम है।

क्ष वे सव अपूर्व स्पर्धक जगश्रेणिके वर्गमूलके भी असंख्यातवें भागप्रमाण हैं।

§ ३७० क्योंकि इनसे असंख्यातगुणे पूर्वस्पर्धकोंके भी जगश्रेणिके प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवें भागप्रमाणपनेका निर्णय होता है। अब ये अपूर्व स्पर्धक पूर्व स्पर्धकोंके भी असंख्यातवें भागप्रमाण हैं इस बातका ज्ञान करानेवाले आगेके सूत्रको कहते हैं—

क ये सम्पूर्ण अपूर्वस्पर्धक पूर्वस्पर्धकों के मी असंख्यातर्वे भागत्रमाण हैं।

§ ३७१ यह सूत्र गतार्थं है। इतनी विशेषता है कि पूर्व स्पर्धकों में पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण गुणहानियाँ सम्भव हैं। उनमें एक गुणहानिस्थानमें जितने स्पर्धक हैं उनसे भी ये अपूर्वस्पर्धक असंख्यातगुणहीन प्रमाण जानने चाहिये। पमाणत्तमणुगंतव्वं । सुत्तिणिहेसेण विणा कधमेदं परिविद्धक्ति ति णासंकिणिकां सुत्तिविद्धपरमगुरुसंपदायवरेण तहाविहत्थ सिद्धीए विरोहाभावादो, व्याख्यानतो विशेपप्रतिपत्तिरिति न्यायाच्च । एवमेदीए पर्व्वणाए अंतोम्रहुत्तमेत्तकालमपुव्वफद्दय-करणद्भणुपालेमाणस्स तदद्धाचिरमसगए अपुव्वफद्दयिकिरिया समप्पइ । णविर अपुव्वफद्दयाणे किरियाए णिहिदाए वि पुव्वफद्दयाणे सव्वाणि तहा चेव चिहंति, तेसि-मज्ज वि विणासाभावादो । एतथ सव्वत्थ हिदि-अणुमागखंडयाणं गुणसेदीणिक्जराए च पर्ववणा पुव्वत्तेणेव कमेणाणुमिग्यव्वा जाव सजोगिकेवित्विरियसमयो ति ताव तेसि पवुत्तीए पिहवधाभावादो । तदो अपुव्वफद्दयकरणं समत्तं । एवमंतोम्रहुत्तमपुव्व-फद्दयकरणद्भणुपालिय तदो परमंतोम्रहुत्तकालं प्रव्वापुव्वफद्दयाणि ओकिइड्यूण जोगिकिहीओ णिक्वत्तेमाणस्स पर्व्वणापबंधम्रत्तरस्त्ताणुसारेण वत्तहस्सामो ।

# एतो श्रंतोमुहुत्तं किटीश्रो करेदि।

§ ३७२ पूर्वापूर्वस्पद्धंकस्वरूपेणेव्टकापंक्तिसंस्थानसंस्थितं योगग्रुपसंहृत्य सक्ष्म-सूक्ष्माणि खंडानि निर्वर्तयति, ताओ किट्टीओ णाम वुच्चंति । अविभागपिडच्छेदुत्तर-

शंका--सूत्रमें ऐसा कथन तो नहीं किया गया है। इसके बिना यह कैसे जाना जाता है?

समाधान—यह आशंका नहीं करनो चाहिए, क्योंकि सूत्रके अविरुद्ध परम गुरुके सम्प्रदायके वलसे उस प्रकारसे अर्थको सिद्धिमें विरोधका अभाव है और व्याख्यानसे विशेषका ज्ञान होता है ऐसा न्याय है।

इस प्रकार इस प्ररूपणांके अनुसार अन्तर्मु हूर्तंप्रमाण काल तक अपूर्व स्पर्धकोंको करनेके कालका पालन करनेवाले जीवके उस कालके अन्तिम समयमें अपूर्व स्पर्धकिक्रया समाप्त होती है। इतनी विशेषता है कि अपूर्व स्पर्धकोंकी कियाके समाप्त होनेपर भी पूर्वस्पर्धक सबके सब उसीप्रकार अवस्थित रहते हैं, क्योंकि उनका अभी भी विनाश नहीं हुआ है। यहाँ सर्वत्र स्थितिकाण्डक और अनुभागकाण्डकोंका तथा गुणश्रेणिनिर्जराको कथन पहले कहे गये क्रमसे ही जानना चाहिये, क्योंकि संयोगिकेवलीके अन्तिम समय तक उन तीनोंकी प्रवृत्ति होनेमें प्रतिबन्धका अभाव है। इसके बाद अपूर्व स्पर्धककरणिविध समाप्त हुई। इसप्रकार अन्तर्मु हूर्त काल तक अपूर्व स्पर्धककरणिक कालका पालनकर उसके बाद अन्तर्मु हूर्त काल तक पूर्वस्पर्धक और अपूर्व स्पर्धककरणिक करके योग-सम्बन्धी कृष्टियोंकी रचना करनेवाले सयोगिकेवली जिनके आगेके प्ररूपणाप्रबन्धके अनुसार बतलावेंगे—

🕸 इसके बाद अन्तर्म हूर्त काल तक कृष्टियोंको करता है।

§ ३७२ पूर्व और अपूर्वस्पर्धकरूपसे ईटोंकी पंक्तिक आकारसे स्थित योगका उपसंहार करके सूक्ष्म-सूक्ष्म खण्डोंकी रचना करता है, उन्हें क्रिष्टियाँ कहते हैं। अविभागप्रतिच्छेदोंके आगे क्रमवृद्धि

१. प्रेसकापीप्रती-फह्याणि इति पाठः ।

कमविहृहाणीणमभावेण फद्दयलक्खणादो किट्टीलक्खणस्स विलक्खणभावो एत्थ दहुन्त्रो, असंखेन्जगुणविहृहाणीिहं चेत्र किट्टीगदजीवपदेसेसु जोगसत्तीए समवट्ठाणदंस-णादो । एवं लक्खणाओ किड्डीओ एसो जोगणिरोहकेवली अंतोमृहुत्तकालं करेदि ति एसो एत्य सुत्तत्थसमुच्चओ । संपिह एदस्सेव किट्टीलक्खणस्स फुडोकरणहुम्वरिमस्ता-वयारो--

\* अपुन्वपद्याणसादिवरगणाए अविभागपडिच्छेदाणमसंखेज्जदि-भागमोकड्डिज्जदि।

§ ३७३ पुन्बुत्ताणमपुन्व फद्दयाणं जा आदिवग्गणा सन्वमंदसत्तिसमण्णिदा तिस्से असंखेनजदिभागमोक इदि। तत्तो असंखेनजे-गुणहीणाविभागपडिन्छेदसरू वेण जोग-सिनमोबट्टेयूण तदसंखेज्जदिभागे ठवेदि ति वृत्तं होइ। एत्थ किट्टीफद्दयाणं संधि-गुणगारो अविभागपिडच्छेदावेक्खाए पिलदोवमस्स असंखेटजदिभागमेत्तो। एवमविभाग पडिच्छेदे असंखेज्जगुणहाणीए ओवट्टेयूण किट्टीओ करेमाणी पढमसमये केत्रियमेत्रे-जीवपदेसे किट्टीसरूवेणोकड्डदि ति आसंकाए णिरारेगीकरणद्वमुत्तरसुत्तारंभो—

<sup>क्ष</sup> जीवपदेसाणमसंखेळादिमागमोकड्डदि ।

और हानियोंका अभाव होनेके कारण स्पर्छकके लक्षणसे कृष्टिके लक्षणकी यहाँ विलक्षणता जाननी चाहिये, क्योंकि असंख्यातगुणी वृद्धि और हानिकेद्वारा ही क्रिष्टिगत जीवप्रदेशोंमें योग-शक्तिका अवस्थान देखा जाता है। इस प्रकारकी लक्षणवाली कृष्टियोंको यह योगका निरोध करने-वाला केवली अन्तमृहूर्त काल तक करता है। इसप्रकार यहाँपर यह सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ है। अब कृष्टियों के इसी लक्षणको स्पष्ट करनेकेलिए आगेके सूत्रका अवतार हुआ है—

\* अपूर्व स्पर्धकोंकी आदि वर्गणाके अविभाग प्रतिच्छेदोंके असंख्यातवें भागका अपकर्षण करता है।

§ ३७३ पूर्वोक्त अपूर्व स्पर्धकोंको सबसे मन्द शक्तिसे युक्त जो आदि वर्गणा है उसके असंख्यातवें भागका अपकर्षण करता है। उससे असंख्यात गुणहीन अविभागप्रतिच्छेदरूपसे योग-शक्तिका अपकर्षण करके उसके असंख्यातवें भागमें स्थापित करता है। यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यहाँपर कृष्टियों और स्पर्धकोंके सन्धिसम्बन्धी गुणकार अविभाग प्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा पल्योपमके असंस्थतवें भागप्रमाण है। इस प्रकार अविभागप्रतिच्छेदोंका असंस्थात गुणहानिके द्वारा अपवतंन करके कृष्टियोंको करता हुआ प्रथम समयमें कितने जीवप्रदेशोंको कृष्टिरूपसे अपकर्षित करता है ऐसी आशंका होनेपर निःशंक करनेकेलिये आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं—

अ जीवप्रदेशोंके असंख्यातवें मागका अपकर्षण करता है।

१. ता॰ प्रतौ असंखेज्जदि इति पाठः।

§ ३७४ पुन्त्रापुन्तपद्दएसु समबद्विदाणं लोगमेत्तजीवपदेसाणं असंखेजजिद मागमेत्तजीवपदेसे किङ्कीकरणमोकङ्डदि त्ति वृत्तं होदि । एत्थ पिंडमागो ओकङ्ड-काङ्डणभागहारो । एवमोकिङ्डदजीवपदेसे किङ्कीसु कदमेण विण्णासिवसेसेण णिक्खि-विद त्ति चे वृत्त्वदे—-पढमसमयिकङ्कीकारगो पुन्वपद्दएहिंतो अपुन्तपद्दएहिंतो पिलदोवमस्स असंखेजजिदभागपिडमागेण जीवपदेसे ओकिङ्डयूण पढमिकङ्कीए बहुए जीवपदेसे णिक्खिवदि । विदियाए किङ्कीए विसेसहीणे णिसिचिद । को एत्थ पिंड-भागो १ सेढीए असंखेजजिदभागमेत्तो णिसेगमागहारो ।

§ ३७५ एवं णिविखमाणो गच्छिद जाव चिरमिकिट्टि ति । पुणो चिरमिकिट्टीदो अपुन्वफद्दयादिवग्गणाए असंखेन्जगुणहीणं णिसिंचिद्ण तत्तो विसेसहाणीए णिसिंचिद ति णेदन्वं । पुणो विदियसमए पढमसमयोकिड्डदजीवपदेसेहितो असंखेन्जगुणे जीव-पदेसे ओकिड्डयूण पढमाए तक्कालिणन्वत्तिन्जमाणीए अपुन्विक्टिए बहुगे जीवपदेसे णिसिंचिद । विदियाए विसेसहीणे असंखेन्जिदिमागेण । एवं णिविखनमाणो गच्छिद जाव विदियसमए कीरमाणीणमपुन्विकट्टीणं चिरमिकिट्टि ति । पुणो चिरमादो विदिय-समयपुन्विकट्टीवो पढमसमये णिन्वित्तिदाणमपुन्विकट्टीणं जा जहिण्णया किट्टी तिस्से

समाधान—यहाँपर जगश्रेणिक असंख्यातवें भागप्रमाण निषेक भागहार प्रतिभागका प्रमाण है। § ३७५ इसप्रकार निक्षेप करता हुआ अन्तिम कृष्टिके प्राप्त होने तक निक्षेप करता जाता है। पुनः अन्तिम कृष्टिसे अपूर्व स्पर्धकोंकी आदि वर्गणामें असंख्यात गुणहोन जीवप्रदेशोंको सिचितकर उससे आगे विशेष हानिरूपसे सिचित करता है ऐसा जानना चाहिये। पुनः दूसरे समयमें प्रथम समयमें अपकिषत किये गये जीवप्रदेशोंसे असंख्यातगुणे जीवप्रदेशोंको अपकिषत करके उस कालमें रची जानेवाली प्रथम अपूर्व कृष्टिमें बहुत जीवप्रदेशोंको सिचित करता है। दूसरी कृष्टिमें असंख्यातवें भागप्रमाण विशेषहीन जीवप्रदेशोंको निक्षिप्त करता है। इस प्रकार निक्षेप करता हुआ

<sup>§</sup> ३७४ पूर्व और अपूर्व स्पर्धकों अवस्थित लोकप्रमाण जीवप्रदेशों के असंख्यातवें भाग-प्रमाण जीवप्रदेशों का कृष्टि करनेकेलिये अपकर्षित करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यहाँ प्रतिभाग अपकर्षण-ज़त्कर्षण भागहाररूप है।

शंका—इसप्रकार अपकिषत किये गये जीवप्रदेशोंका कृष्टियोंमें किस रचना विशेषरूपसे निक्षिप्त करता है ?

समाधान—कहते हैं—प्रथम समयमें कृष्टियोंको करनेवाला योगनिरोध करनेवाला जीव पूर्व स्पर्धकोंमेंसे और अपूर्व स्पर्धकोंमें से पल्योपमके असंख्यातवें भागरूप प्रतिभागसे जीवप्रदेशोंको अपक्षितकर प्रथम कृष्टिमें बहुत जीवप्रदेशोंको निक्षिप्त करता है। दूसरी कृष्टिमें विशेषहीन जीवप्रदेशोंको निक्षिप्त करता है।

शंका--यहाँपर प्रतिभागका प्रमाण क्या है ?

उविर असंखेडजिद्भागहीणं णिसिचिद, तत्थ पुव्वणिसित्तजीवपदेसमेत्तेण एगिकिट्टी-विसेसमेत्तेण च। एतो उविर सव्वत्थ विसेमहीणे चेव णिकिखविद जाव चिरमिकिट्टि ति। किट्टीफह्यसंधीए पुव्वृत्तो चेव कमो परूवेयव्वो। एवमंतोम्रहुत्तमेत्तकालमसंखेडज-गुणहाणीए सेढीए अपुव्विकट्टोओ णिव्वत्तेदि। जीवपदेसे पुण असंखेडजगुणाए सेढीए ओकिड्डियूण किट्टीमु णिसिचिद जाव किट्टीकरणद्धाए चिरमसमओ ति। संपिह एदस्से-वत्थस्स पुडीकरणद्वमुत्तरो सुत्तपबंधो—

- क एत्थ अंतोमुहुत्तं करेदि किट्टीओ असंखेजगुणाए सेहीए।
- § ३७६ सुगमं।
- \* जीवपदेसाणमसंखेजगुणाए सेढीए।
- § ३७७ सुगममेदं पि सुत्तं । संपिह एवं णिव्वत्तिज्जमाणीसु किद्वीसु हेहिम-हेहिमिकद्वीदो उवरिमउवरिमिकट्टीणं केविडिओ गुणगारो होदि त्ति आसंकाए णिरा-यरणहं किद्वीगुणगारपमाणस्रविरमसुत्तेण णिद्दिसइ——
  - \* किहीगुणगारो पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो।

दूसरे समयमें की जानेवाली अपूर्व कृष्टियोंकी अन्तिम कृष्टि तक निक्षिप्त करता जाता है। पुनः दूसरे समयमें पहलेकी अन्तिम कृष्टिसे प्रथम समयमें रची जानेवाली अपूर्व कृष्टियोंकी जो जधन्य कृष्टि है उसके ऊपर असंख्यातवें भागहीन जीवप्रदेशोंको सिचित करता है, क्योंकि उसमें पूर्वमें निक्षिप्त किये जीवप्रदेशमात्र और एक कृष्टि विशेषमात्र निक्षिप्त करता है। इससे आगे सर्वत्र अन्तिम कृष्टिके प्राप्त होने तक विशेषहीन ही जीवप्रदेशोंको निक्षिप्त करता है। कृष्टि और स्पर्धककी सिच्धमें पूर्वोक्त कम ही कहना चाहिये। इसप्रकार अन्तम कृष्टिके तक वसंख्यातगुणी श्रेणिक्पसे अपूर्वकृष्टियोंको रचता है। परन्तु कृष्टिकरण कालके अन्तिम समय तक कृष्टियोंमें असंख्यातगुणी श्रेणिक्पसे जीवप्रदेशोंको सिचित करता है। अब इसी अर्थके स्पष्टीकरण करनेकेलिये आगेका सूत्रप्रबन्ध आया है—

- \* यहाँपर असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे कृष्टियोंको अन्तमु हूर्तकाल तक करता है। § ३७६ यह सूत्र सुगम है।
- \* असंख्यातगुणीश्रेणिरूपसे जीवप्रदेशोंको करता है।
- § ३७७ यह सूत्र भी सुगम है। अब यहाँपर रची जानेवाली कृष्टियोंमें अधस्तन-अधस्तन कृष्टियोंसे उपरिम-उपरिम कृष्टियोंका कितना गुणकार होता है ऐसी आशंकाका निराकरण करनेके- लिये आगेके सूत्रद्वारा कृष्टियोंके गुणकारके प्रमाणका निर्देश करते हैं—
  - <sup>क्ष</sup> कृष्टिगुणकार पल्योपमके असंख्यातर्वे भागत्रमाण है।

§ ३७८ एतदुक्तं भवति—जहण्णिकट्टीए सिरसघणियिकट्टीओ असंखेन्जपदर-मेत्तीओ अत्थि, तत्थ एगजहण्णिकट्टीए जोगाविमागपिडिन्छेदे पिलदोवमस्स असंखेन्ज-दिभागेण गुणिदे एगजीवपदेसमिस्सयूण तदणंतरोविसमएगिकट्टीए जोगाविमागपिडि-च्छेदा होति। एवं विदियादिकिट्टीसु वि गुणगारपरूवणा णेदन्वा जाव चिरमिकिट्टि ति। पुणो एगचिरमिकिट्टीए जोगाविमागपिडच्छेदे पिलदोवमस्स असंखेन्जिदिमागेण गुणिदे अपुन्वफद्दयाणमादिवग्गणाए एगजीवपदेसाविमागपिडच्छेदा होति। तदो उविर जीवपदेसा फद्दयसमयाविरोहेण अविभागपिडच्छेदेहिं विसेसाहिया भवंति ति दट्टन्वं। एवमेगजीवपदेसमिस्सयूण मणिदं।

§ ३७९ अथवा जहण्णिकट्टीए पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागेण गुणिदाए विदि-यिकट्टी भविद । एवं गुणगागे णेदन्वो जाव चिरमिकिट्टि ति । एस गुणगारो जाव सिरसिधणियाणि पेक्खियूण मणिदो । पुणो चिरमिकट्टीए सिरसिधणियसन्वाविभाग-पिडच्छेदसमुदायादो अपुन्वफद्दयादिवग्गणाए सिरसिधणियसन्वाविभागपिडच्छेद-समूहो असंखेज्जगुणहीणो ति वत्तन्त्रो, उविरमिअविभागपिडच्छेदगुणगारादो हेट्टिम-जीवपदेसगुणगारस्सासंखेज्जगुणत्तदंसणादो । को एत्थ गुणगारो ? सेढीए असंखेज्ज-दिभागो । सेसं जाणिय वत्तन्वं । एवं किट्टीगुणगारपदुष्पायणग्रहेण किट्टीलक्खण-

शंका-यहाँपर गुणकारका प्रमाण क्या है ? समाधान-यहाँपर गुणकारका प्रमाण जगश्रेणीके असंख्यातवें भाग है।

<sup>§</sup> ३७८ उनत कथनका यह तात्पर्य है—जघन्य क्रिष्टिक सदृश घनवाली क्रिष्टियाँ असंख्यात-जगप्रतरप्रमाण हैं। वहाँ एक जघन्य क्रिष्टिक योगसम्बन्धी अविभाग प्रतिच्छेदोंको पाल्योपमके असंख्यातव भागसे गुणित करनेपर एक जीवप्रदेशके आश्रयसे जघन्य क्रिष्टिक अनन्तर उपरिम एक कृष्टिमें योगसम्बन्धी अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। इसी प्रकार दूसरी आदि क्रिष्टियोंमें भी अन्तिम कृष्टिक प्राप्त होने तक गुणकार प्ररूपणा जाननी चाहिये। पुनः एक अन्तिम कृष्टिक योगसम्बन्धी अविभाग प्रतिच्छेदोंको पल्योपमके असंख्यातव भागसे गुणित करनेपर अपूर्व स्पर्धकोंको आदिवर्गणामें एक जीवप्रदेशके अविभागप्रतिच्छेद होते हैं। इसके आगे जीवप्रदेश आगमानुसार अविभागप्रतिच्छेदोंको अपेक्षा विशेष अधिक होते हैं ऐसा जानना चाहिये। इस प्रकार एक जीवप्रदेशका आश्रयकर कहा है।

<sup>§</sup> ३७९ अथवा जघन्य कृष्टिको पल्योपमके असंख्यातवें भागसे गुणित करनेपर दूसरी कृष्टि होती है। इस प्रकार अन्तिम कृष्टिके प्राप्त होनेतक यह गुणकार जानना चाहिये। यह गुणकार जावतक सदृश घनवाली कृष्टियाँ हैं उनको देखकर कहा है। पुनः अन्तिम कृष्टिके सदृश घनवाले पूरे अविभागप्रतिच्छेदसमुदायसे अपूर्व स्पर्धकोंकी आदि वर्गणामें सदृश घनवाले सव अविभागप्रतिच्छेदोंका समूह असंख्यात गुणहोन होता है ऐसा कहना चाहिये, उपरिम अविभागप्रतिच्छेद गुणकारसे अघस्तन जीवप्रदेशगुणकार असंख्यातगुणा देखा जाता है।

पह्नणं कार्ण संपित जोगिकर्द्वाणमेदासिमंतोग्रहुत्तमेत्तकालेण णिव्वत्तिक्जमाणाणं पमाणविसेसावहारणङ्कं उत्तरसुत्तारंभो--

- क्ष किटी श्रो सेडीए असंखेळि दिभागो।
- ६ ३८० कुड़ो ? सेिंडप्डमवग्गमृलस्स वि असंखेन्जिदिमागभूदाणमेदासि सेडीए असंखेन्जिदिमागमेत्तिसिडीए णिन्बाह्युवलंभादो । संपिंड अपुन्बफद्दएहिंतो वि असंखे-ज्जगुणहीणपमाणत्तमेदासिमविरुद्धमिदि जाणावणफलमुत्तरसत्तं—
- § ३८१ एयगुणहाणिहाणंतरफद्दयसलागाणमसंखेज्जिदभागमेत्ताणि अपुन्न-फद्दयाणि होति । पुणो एदेनिं पि असंखेज्जिदिमागमेत्तीओ एदाओ किट्टीओ एय-फद्दयवगणाणमसंखेज्जिदिभागपमाणाओ दहुन्वाओ ति एसो एदस्स सुत्तस्स भावत्यो । एवमंतोसहुत्तं किट्टीकरणद्वमणुपालेमाणस्स किट्टीकरणद्वाए जहाकमं णिद्विदाए तदो से काले जो परुवणाविसेसो तिणणणपयिवहाणद्वमुत्तरो सुत्तपवंधो—
- \* किटीकरणद्धे णिडिदे से काले पुन्वफद्याणि अपुन्वफद्याणि च णासेदि।

शेष कथन जानकर कहना चाहिये। इस प्रकार कृष्टिगुणकारके प्रतिपादनद्वारा कृष्टियोंके लक्षणका प्ररूपण करके अब अन्तर्म हूर्तंप्रमाणकालकेद्वारा रची जानेवाली इन योगसन्बन्धी कृष्टियोंके प्रमाणिवशेषके अवधारणकरनेकेलिये आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं—

### क्ष योगसम्बन्धी कृष्टियाँ जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं।

§ ३८० क्योंकि, जगन्नेणिके प्रथम वर्गमूलके भी असंख्यातवें भागप्रमाण इनके जगन्नेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण को सिद्धि निर्वाधरूपसे उपलब्ध होती है। अब इनका अपूर्व स्पर्धकोंसे भी असंख्यात गुणहोनपना अविरुद्ध है इस वातका ज्ञान करानेकेलिये आगेका सूत्र कहते हैं—

# वे योगसम्बन्धी कृष्टियाँ अपूर्व स्पर्धकोंके भी असंख्यातवें भागप्रमाण हैं।

§ ३८१ एक गुणहानि स्थानान्तरको स्पर्धकशलाकाओं के असंख्यातवें भागप्रमाण अपूर्व स्पर्धक होते हैं। पुनः इनके भी असंख्यातवें भागप्रमाण ये योगकृष्टियां एक स्पर्धकसम्बन्धी वर्ग-णाओं के असंख्यातवें भागप्रमाण जानना चाहिये। इस प्रकार यह इस सूत्रका भावार्थ है। इस प्रकार कृष्टियों को करने के लिये अन्तर्म हूर्त कालका पालन करने वाले इस जीवके कृष्टिकरणकालके यथाक्रम समाप्त होनेपर उसके बाद अनन्तर कालमें जो प्रख्पणाविशेष है उसका निर्णय करने के लिये आगेका सूत्रप्रवन्ध आया है—

\* कृष्टिकरणकालके समाप्त होनेपर अनन्तर समयमें पूर्व स्पर्धकों और अपूर्व स्पर्धकोंका नाश करता है। § ३८२ जान किट्टीकरणद्धाए चरिमसमओ तान पुन्नफद्दयाणि अपुन्नफद्याणि च अनिणहसरूनाणि दीसंति, तदसंखेज्जिदिभागमेत्ताणं चेन सरिसधणियज्ञीनपदेसाणं समयं पिडिकिट्टीकरणमरूनेणे परिणमणमुनलंभादो । पुणो से काले पुन्नापुन्नफद्दयाणि सन्नाणि चेन अप्पणो सरूनपरिन्चागेण किट्टीसरूनेण परिणमंति जहण्णिकिट्टिप्पहुडि जान उक्तस्सिकिट्टि ति तान एदासु किट्टीसु सरिसधणियसरूनेण तेसि तकालमेन परिणमणियमदंसणादो । एवं किट्टीकरणद्धा समत्ता । संपिह एत्तो पाए अंतोमुहुत्तकालं किट्टीगदजोगो होद्ण सजोगि अद्धानसेसमणुपालेदि ति जाणानणहमुत्तरमुत्तमोइण्णं—

### \* श्रंतोमुहुत्तं किद्दीगदजोगो होदि। गयत्थमेदं सुत्तं।

§ ३८३ संपित किट्टीगदजोगमेसो वेदमाणो किमंतोग्रहुत्तमेत्तकालमविद्वदमावेण वेदेदि, आहो अण्णहा ति एवंविद्दाए आंसंकाए णिराकरणं कस्सामो । तं जहा—पढम-समयिकट्टीवेदगो किट्टीणमसंखेज्जे मागे वेदेदि । पुणो विदियसमए पढमसमयवेदिद-किट्टीणं हेट्टिमोविरमासंखेज्जमागविसयाओ किट्टीओ सगसद्भवं छंडिय मिनझमिकट्टी-सद्भवेण वेदिन्जंति ति पढमसमयजोगादो विदियसमयजोगो असंखेज्जगुणहीणो होइ । एवं तिदयादिसमएसु वि णोदन्वं । तदो पढमसमय बहुगीओ किट्टीओ वेदेदि, विदिय-

### क्ष अन्तमु हूर्तकाल तक कृष्टिगत योगवाला होता है।

§ ३८३ अब कृष्टिगत योगका वेदन करनेवाला यह सयोगीकेवली क्या अन्तमुं हूर्त कालतक अवस्थित भावसे वेदन करता है या अन्य प्रकारसे वेदन करता है? इस तरह इस प्रकारकी आशंकाका निराकरण करेंगे। यथा—प्रथम समयमें कृष्टिवेदक कृष्टियोंके असंख्यात बहुभागका वेदन करता है। पुनः दूसरे समयमें प्रथम समयमें वेदी गई कृष्टियोंके अधस्तन और उपित्म असंख्यात भागविषयक कृष्टियाँ अपने स्वरूपको छोड़कर मध्यम कृष्टिरूपसे वेदी जाती हैं। इस प्रकार प्रथम समयसम्बन्धी योगसे दूसरे समयसम्बन्धी योग असंख्यात गुणहीन होता है। इस प्रकार तृतीय आदि समयोंमें भी जानना चाहिये। इसलिये प्रथम समयमें बहुत कृष्टियोंका वेदन करता है, दूसरे समय-

<sup>§</sup> ३८२ जब तक कृष्टिकरणके कालका बन्तिम समय है तब तक पूर्वस्पर्धक और अपूर्व स्पर्धक अविनष्टरूपसे दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके असंख्यातवें भागप्रमाण हो सदृश धनवाले जीवप्रदेशोंका प्रत्येक समयमें कृष्टिकरणरूपसे परिणमन उपलब्ध होता है। पुनः तदनन्तर समयमें सभी पूर्व और अपूर्व स्पर्धक अपने स्वरूपका त्याग करके कृष्टिरूपसे परिणमन करते हैं, क्योंकि जघन्य कृष्टिसे लेकर उत्कृष्ट कृष्टिके प्राप्त होने तक उन कृष्टियोंमें सदृश धनरूपसे उनका उस कालमें परिणमनका नियम देखा जाता है। इस प्रकार कृष्टिकरणकाल समाप्त हुआ। अब इसके वाद अन्तर्महूर्तकाल तक कृष्टिगत योगवाला होकर सयोगिकालमें जो अवशेष काल रहा उसका पालन करता है, इस बातका ज्ञान करानेकेलिये आगेके सूत्रका अवतार हुआ है—

१. प्रेसकापोप्रती किट्टीसरूवेण इति पाठः ।

समए विसेसहीणाओ वेदेदि, एवं जाव चरिमसमओ त्ति विसेसहीणकमेण किट्टीओ वेदेदि

§ ३८४ अथवा पढमसमए थोवाओ किट्टीओ वेदेदि, हेट्टिमोविरमासंखेन्जदिभाग-विसयाणं चेव किट्टीणं पढमसमये विणासिन्जमाणाणं पहाणभावेण विविक्खियत्तादो । विदियसमये असंखेन्जगुणाओ वेदेदि, पढमसमए विणासिदिकिट्टीहिंतो विदियसमए असंखेन्जगुणाओ किट्टीओ हेट्टिमोविरिमासंखेन्जदिभागपिडवढाओ विणासेदि ति भणिदं होदि । एवमंतोग्रहुत्तमसंखेन्जगुणाए सेटीए किट्टीगदजोगमेसो वेदेदि, समयं पिड मिन्झिमिकिट्टिआधारेण एरिणामिन्जमाणाणं किट्टीणमसंखेन्जगुणभावेण पवृत्तिदंसणादो। पढमादिसमएम् जहाकमं वेदिदिकिट्टीणं जीवपदेसा विदियादिसमएम् णिप्फंदसह्रवेणा-जोगा होद्ण चिट्टांति ति किण्ण इन्छिन्जदे ? ण, एकम्मि जीवे सजोगाजोगपन्ज-याणमक्तमेण पवृत्तिविरोहादो ।

§ ३८५ तदो समयं पिंड हेड्डिमोविरमासंखेन्जिदिभागिकङ्घीओ असंखेन्जगुणाए सेढीए मिन्झिमिकङ्घीआयारेण पिरणामिय विणासेदि ति सिद्धं । ण च एवंविहो अत्थो सुत्ते णित्थि ति आसंकिणिन्जं, 'किङ्घीणं चरिमसमयअसंखेन्जे भागे णासेदि' ति उविर

में विशेषहीन कृष्टियोंका वेदन करता है। इस प्रकार आन्तम समयतक विशेषहीनक्रमसे कृष्टियोंका वेदन करता है ऐसा कहना चाहिये।

§ ३८४ अथवा प्रथम समयमें स्तोक कृष्टियोंका वेदन करता है, क्योंकि प्रथम समयमें अधस्तन और उपित्म असंख्यातवें भागविषयक कृष्टियाँ हो विनाश होती हुई प्रधानरूपसे विविध्यत हैं। दूसरे समयमें असंख्यातगुणी कृष्टियोंका वेदन करता है, क्योंकि प्रथम समयमें विनाशको प्राप्त हुई कृष्टियोंसे दूसरे समयमें अधस्तन और उपित्म असंख्यातवें भागसे सम्बन्ध रखनेवाली असंख्यातगुणी कृष्टियोंका विनाश करता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इस प्रकार अन्तमुं हूर्त कालतक असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे यह जीव कृष्टिगत योगका वेदन करता है, क्योंकि प्रत्येक समयमें मध्यम कृष्टिरूपसे परिणमन करनेवाली कृष्टियोंकी असंख्यातगुणस्पसे प्रवृत्ति देखी जाती है।

शंका—प्रथमादि समयोंमें कमसे वेदी गई कृष्टियोंके जीवप्रदेश द्वितीयादि समयोंमें अपिर-स्पन्दस्वरूपसे अयोगी होकर स्थित रहते हैं, ऐसा क्यों नहीं मानते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि एक जीवमें अक्रमसे सयोगरूप और अयोगरूप पर्यायोंकी प्रवृत्ति होनेमें विरोध आता है।

§ ३८५ तदनन्तर प्रतिसमय अधस्तन और उपिरम असंख्यातवें भागप्रमाण कृष्टियोंको असंख्यातगुणो श्रेणिरूपसे मध्यम कृष्टियोंके आकारसे परिणमाकर विनाश करता है, यह सिद्ध हुआ। इस प्रकारका अर्थ सूत्रमें नहीं है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 'अन्तिम समयमें कृष्टियोंके असंख्यात बहुभागका नाश करता है' इस प्रकार आगे कहे जानेवाले सूत्रमें स्पष्टरूपसे

१, प्रेसकापीप्रती जोगी इति पाठः ।

भण्णमाणसुत्ते परिष्कुडमेवेदस्सत्थिवसेसस्स पिडवद्धत्तदंसणादो । एवमंतोमुहुत्तमेत्तकालं किट्टीगदजोगमणुहवंतस्स सुहुमयरकायजोगे वद्धमाणस्स सजोगिकेवलिणो तदवत्थाए झाणपरिणामो केरिसो होदि त्ति आसंकाए णिरारेगीकरणद्वमुत्तरसुत्तारंमो—

#### \* सुहुमिकरियापडिवादिझाणं झायदि।

§ ३८६ स्क्ष्मिक्रयायोगो यस्मिस्तत्स्क्ष्मिक्रयं, न प्रतिपततीत्येवं शीलमप्रतिपाति, सक्ष्मतरकाययोगावष्टम्भविजृम्भितत्वात् सक्ष्मिक्रयमधः प्रतिपाताभावादप्रतिपाति तृतीयं शुक्लष्यानं तद्वस्थायां ध्यायतीत्युक्तं भवति । किमस्य ध्यानस्य फलमिति चेद् ? योगास्रवस्यात्यन्तिनरोधनं सक्ष्मतरकायपरिस्पन्दस्याप्यत्र निर्न्वयनिरोधदर्शनात् । तथोक्तं—

तृतीयं काययोगस्य सर्वजस्याद्भुतास्थितेः। योगक्रियानिरोधार्थं शुक्लध्यानं प्रकीत्तितम्।।१।। इति।

सकलपदार्थविषयभ्रु वोषयोगपरिणते केविलन्येकाग्रचितानिरोधासंमवध्यानानुप-पत्तिरित्यभीष्टत्वात् इति चेत् ? सत्यमेतत्, सकलविदः साक्षात्कृताशेषपदार्थस्याक्रमो-पयोगपरिणतस्यैकाग्रचिन्तानिरोधलक्षणध्यानानुपपत्तिरित्यभीष्टत्वात् । किं तु योग-निरोधमात्रकर्मास्रविनरोधलक्षणध्यानफलप्रवृत्तिमभिसमीक्ष्य तथोपचारप्रकल्पनिति न

इस अर्थ विशेषका सम्बन्ध देखा जाता है। इस प्रकार अन्तर्मु हूर्त कालतक कृष्टिगत योगका अनुभव करनेवाले अतिसूक्ष्म काययोगमें विद्यमान सयोगिकेवलीके उस अवस्थामें ध्यान परिणाम कैसा होता है ? ऐसी आशंका होनेपर निःशंक करनेकेलिये आगेके सूत्रका आरम्भ करते है—

अतथा सूक्ष्म क्रियाद्धप अप्रतिपाती ध्यानको ध्याता है'।

§ ३८६ जिसमें सूक्ष्म कियारूप योग हो वह सूक्ष्मिकयारूप नथा नीचे प्रतिपात नहीं होनेसे अप्रतिपाति; ऐसे तीसरे शुक्लध्यानको उस अवस्थामें ध्याता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंका-इस ध्यानका क्या फल है ?

समाधान—योगके आस्रवका अत्यन्त निरोध करना इसका फल है, क्योंकि सूक्ष्मतर कायपरिस्पन्दका भी यहाँपर अन्वयके विना निरोध देखा जाता है। कहा भी है—

काययोगी और अद्भृत स्थितिवाले सर्वज्ञके योगिकयाका निरोध करनेकेलिये तीसरा शुक्ल-ध्यान कहा गया है ॥ १ ॥

शंका—समस्त पदार्थोंको विषय करनेवाले घ्रुव उपयोगसे परिणत केवली जिनमें एकाग्र चिन्तानिरोधका होना असम्भव है इसलिये इष्ट होनेसे घ्यानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। किंचिद् व्याहन्यते, चिन्ताहेतुत्वेन भृतपूर्वत्वाच्चिन्ता योगः, तस्यैकाग्रभावेन निरोध-नमेकाग्रचिन्तानिरोध इति व्याख्यानसमाश्रयणाद्वा न किंचहोषः । तथा चोक्तं—

> अंतोमुहुत्तमद्धं चितावत्थाणमेयवत्थुम्मि । छदुमत्थाणं ज्झाणं जोगणिरोधो जिणाणं तु ॥१॥

§ ३८७ तस्मात्स्तं स्क्ष्मिक्रयाप्रतिपातिसंज्ञितं परमञ्क्ष्व्यानमेवं लक्षणमिसन्नवस्थांतरे योगिनरोधकेवली कर्मादानसामध्यांनरन्वयानरोघार्थं ध्यायतीति। एवं
ध्यायतोऽस्य परमर्थेः परमञ्क्ष्ध्यानाग्निना प्रतिसमयमसंख्यातगुणश्रेण्या कर्मनिर्जरामनुपालयतः स्थित्यनुभागकांडकानि च यथाक्रमं निपातयतो योगशक्तिं क्रमेण
हीयमाना सयोगकेवलिगुणस्थानचरिमसमये निर्मूलतः प्रणश्यतीत्येतत्प्रतिपादियतुकामः
स्त्रमुत्तरं पठति—

क्ष किट्टीणं चरिमसमये असंखेज्जे भागे णासेदि।

समाधान—यह कहना सत्य है, क्योंकि जिन्होंने समस्त पदार्थोका साक्षात्कार किया है और जो क्रमरहित उपयोगसे परिणत हैं ऐसे सर्वज्ञदेवके एकाग्रिवन्तानिरोधलक्षण ध्यान नहीं वन सकता, क्योंकि यह अभाष्ट है। किन्तु योगके निरोधमात्रसे होनेवाले कर्मास्रवके निरोधलक्षण ध्यानफलकी प्रवृत्तिको देखकर उस प्रकारके उपचारकी कल्पना को है, इसिलये कुछ भी हानि नहीं है। अथवा चिन्ताका हेतु होनेसे भूतपूर्वपनेकी अपेक्षा चिन्ताका नाम योग है, उसके एकाग्रपनेसे निरोध करना एकाग्रचिन्तानिरोध है। इस प्रकारके व्याख्यानका आश्रय करनेसे यहाँ ध्यान स्वीकार किया है, इसिलये कोई दोष नहीं है। उस प्रकार कहा भी है—

# छन्नस्थोंका एक वस्तुमें अन्तमु हूर्त कालतक चिन्ताका अवस्थान होंना ध्यान है, परन्तु केवली जिनोंका योगका निरोध करना ही ध्यान है।

§ ३८७ इसिलये ठीक कहा है कि योगका निरोध करनेवाले केवली भगवान् कर्मके ग्रहणकी सामर्थ्यका निरन्वय निरोध करनेकेलिये सूक्ष्मिक्रयाप्रतिपाती संज्ञक परम शुक्लध्यान ऐसे लक्षणवाले ध्यानको ध्याते हैं। इस प्रकार ध्यान करनेवाले, परम शुक्लध्यानरूप अग्निकेद्वारा प्रतिसमय असंस्थातगुणी श्रेणिरूपसे कर्मनिर्जराका पालन करनेवाले तथा स्थितिकाण्डकका और अनुभागकाण्डकका क्रमसे पतन करनेवाले इस परम ऋषिके योगशक्ति क्रमसे हीन होती हुई सयोगकेवली गुणस्थानके अन्तिम समयमें पूरी तरहसे नष्ट होती है। इस प्रकार इस वातके प्रतिपादन करनेको इच्छासे आगेके सूत्रको कहते हैं—

ॐ कृष्टिवेदक सयोगिकेवली जीव कृष्टियोंके अन्तिम समयमें असंख्यात बहुभागका नाश करता है।

१. प्रेसकापीप्रती थसंखेज्जा इति पाठः ।

- § ३८८ किट्टीवेदगपढमसमयप्पहुडि समए समए किट्टीणमसंखेजनिद्यागमसंखे-जनगुणाए सेढीए खवेदूण णासेमाणी सन्नीगिगुणद्वाणचरिमसमए किट्टीणमसंखेजने भागे विणासेदि, तत्तो परं नोगपवुत्तीए अन्चंतुन्छेददंसणादो ति एसो एत्थ सुत्तत्थ-समुन्वओ।
- § ३८९ संपिंद णामागोदवेदणीयाणं चिरमिद्विदिखंडयमागाएंतो जेतियसजोगि-अद्धा सेसमजोगिकालो च सन्वो, एत्तियमेत्तिद्विश्वो मोत्तूण गुणसेदिसीसएण सह उत्रिमसन्वद्विदीओ आगाएदि। ताघे चेव पदेसग्गमोकद्वियूण उदये थोवं देदि। से काले असंखेजजगुणं, एवमसंखेजजगुणाए सेढीए णिक्खिवमाणो गन्छइ जाव द्विदिखंड-यजहण्णद्विदीदो हेट्टिमाणंतरिद्विदि ति।
- § ३९० संपित एदं चेव गुणसेढीसीसयं जादं। इमादो गुणसेढीसीसयादो द्विदि-खंडयस्य जा जहण्णिद्वदी तिस्से असंखेज्जगुणं देदि। तत्तो उविरमाणंतरिद्विद्प्पहुिंड विसेसिहीणं णिक्खिवमाणो गच्छिद जाव चिराण गुणसेढिसीसयं ति। पुणो चिराणादो गुणसेढिसीसयादो उविरमाणंतरिद्वदीए असंखेज्जगुणहीणं देदि। तदो उविर सम्बत्थ विसेसिहीणं संछुहिदि। एत्तो प्पहुिंड गिलदिसेसगुणसेढी च जायदे। एवं णेदन्वं जाव चिरमिद्विदिखंडयदुचिरमफाल्डि ति।

<sup>§</sup> ३८८ कृष्टिवेदकके प्रथम समयसे लेकर समय-समयमें कृष्टियोंके असंख्यातवें भागका असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे क्षय करके नाश करता हुआ सयोगिकेवली गुणस्थानके अन्तिम समयमें कृष्टियोंके असंख्यात बहुभागका नाश करता है, क्योंकि उसके बाद योगप्रवृत्तिका अत्यन्त उच्छेद देखा जाता है इस प्रकार यह यहां सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ है।

<sup>§</sup> ३८९ अब नाम, गोत्र और वेदनीयकर्मोंके अन्तिम स्थितिकाण्डकको ग्रहण करता हुआ जितना सयोगीकाल शेष है और सब अयोगीकाल है तत्प्रमाण स्थितियोंको छोड़कर गुणश्रेणिशीषँकके साथ उपिम सब स्थितियोंको ग्रहण करता है। उसी समय प्रदेशपुंजका अपकर्षण करके उदयमें अल्प प्रदेशपुंजको देता है, अनन्तर समयमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुंजको देता है। इस प्रकार असंख्यातगुणी श्रेणिक्ष्पसे निक्षेप करता हुआ स्थितिकाण्डकको जघन्य स्थितिसे अधस्तन अनन्तर स्थितिके प्राप्त होने तक जाता है।

<sup>§</sup> ३ ० अब यही गुणश्रेणिशोर्षं हो गया । इस गुणश्रेणिशीर्षंसे स्थितिकाण्डककी जो जघन्य स्थिति है उसमें असंख्यातगुणा देता है । उससे उपरिम अनन्तर स्थितिसे लेकर विशेष हीन प्रदेश- पुंजका निक्षेप करता हुआ पुरानी गुणश्रेणिशीर्षं तक निक्षेप करता जाता है । पुनः पुराने गुणशोपंसे लेकर उपरिम अनन्तर स्थितिमें असंख्यात गुणहीन प्रदेशपुंज देता है । उससे आगे सर्वत्र विशेषहीन प्रदेशपुंज निक्षेप करता है । यहाँसे लेकर गलितशेष गुणश्रेणि हो जाती है । इस प्रकार अन्तिम स्थिति- काण्डककी . द्विचरमफालि हो जाना चाहिये ।

§ ३९१ पुणो चरिमद्विदिखंडयचरिमफालीदव्वं घेत्त्ण उदये पदेसग्गं थोवं देदि । से काले असंखेज्जगुणं देदि । एवमसंखेज्जगुणाए सेढीए णिक्खिवमाणो गच्छिद जाव अजोगिचरिमसमञ्जो ति । संपिह एदिम्म चेव समये जोगिणरोहिकिरियाए सजोगिअद्धाए च परिसमत्ती । एत्तो पाए णित्थ गुणसेढी ठिदि-अणुमागघादो वा । केवलमधिहदीए कम्मणिज्जरमसंखेज्जगुणाए सेढीए अणुपालेदि ति घेत्तव्वं । एत्थेव सादावेदणीयस्स पयिडवंधवोच्छेदो, उणचालीसपयडीणग्रुदीरणाओ वोच्छेदो च दहव्वो । ताघे चेव आउअसमाणि णामागोदवेदणीयाणि द्विदिसंतकम्मेण जादाणि ति जाणावणहमुत्तर- मुत्तारंभो--

#### \* जोगम्हि णिरुद्धम्हि आउश्रसमाणि कम्माणि होंति ।

§ ३९२ केवलिसमुग्घादिकरियाए जोगणिरोहकालव्भंतरिहिदिअणुभागघादेहि य घादिदसेसाणि णामागोदवेदणीयाणि एण्हिमाउगसरिसाणि होद्ण अजोगिअद्धामेत्तिहिदि-संतकम्माणि जादाणि त्ति बुत्तं होइ। एवमेत्तिएण परुवणापबंधेण सजोगिगुणहाण-मणुपालिय तदद्वाए परिसमत्ताए जहावसरपत्तमजोगिगुणहाणं पिडवन्जदि ति पदुप्पाए-भाणो सुत्तमुत्तरं भणह।

#### \* तदो श्रंतोमुहुत्तं सेलेसिं य पिंडवज्जिदि ।

§ ३९१ पुनः अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके द्रव्यको ग्रहण करके उदयमें स्तोक प्रदेशपुंजको देता है। तदनन्तर समयमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुंजको देता है। इस प्रकार असंख्यातगुणे श्रेणिरूपसे निक्षेप करता हुआ अयोगि केवलीके अन्तिम समय तक जाता है। अब इसी समयमें योगितरोधिक्रया और सयोगिकेवलीके कालकी समाप्ति होती है। इससे आगे गुणश्रेणि और स्थितिघात तथा अनुभागघात नहीं है। केवल अधः स्थितिकेद्वारा असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे कर्म-निर्जराका पालन करता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये। यहींपर सातवेदनीयके प्रकृतिबन्धकी व्यु-चिलित्त होती है तथा उनतालीस प्रकृतियोंकी उदीरणाव्युच्छित्त जाननी चाहिये। उसी समय आयुके समान नाम, गोत्र और वेदनीयकर्म स्थितिसत्कर्म रूपसे हो जाते हैं, इस बातका ज्ञान कराने-केलिये आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं—

#### \* योगका निरोध होनेपर [स्थितिकी अपेक्षा] आयुके समान कर्म होते हैं।

§ ३९२ केविलसमुद्धातिकयाद्वारा योगिनरोधरूप कालके भीतर स्थितिघात और अनुभाग-घातकेद्वारा घात करनेसे शेष रहे नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म इस समय आयुकर्मके समान होकर अयोगिकेवलीके कालके बराबर उनका स्थितिसत्कर्म हो जाता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इस प्रकार इतने प्ररूपणाप्रबन्धद्वारा सयोगिकेवली गुणस्थानका पालन करके उस कालके समाप्त होनेपर यथावसर प्राप्त अयोगिकेवली गुणस्थानको प्राप्त होता है, इस बातका प्रतिपादन करते हुए आगेके सुत्रको कहते हैं—

\* तदनन्तर अयोगकेवली जिन अन्तर्मुहूर्त काल तक शैलेश पदको प्राप्त करते हैं।

§ ३९३ ततोऽन्तर्मुहूर्तमयोगिकेवली भूत्वा शैलेक्यमेष मगवानलेक्यमावेन प्रति-पद्यत इति स्त्रार्थः । कि पुनिर्द शैलेक्यं नामं ? शीलानामीक्षः शीलेकः, तस्य भावः शैलेक्यं, सकलगुणशीलानामैकाधिपत्यप्रतिलम्भनमित्यर्थः । यद्येवं नारम्भणीयमिदं विशेषणं; भगवत्यर्हत्परमेष्टिति सयोगकेवल्यवस्थायामेव सकलगुणशीलाधिपत्यस्या-विकलस्वरूपेण परिप्राप्तात्मलाभत्त्वात्, अन्यथा तस्यापरिपूर्णगुणशीलत्वेऽस्मदादिवत्पर-मेष्ठितानुपपत्तेः इति ? सत्यमेतत् सयोगकेविलन्यपि परिप्राप्तात्मस्वरूपशेषगुणनिधाने निष्कलंके परमोपेक्षालक्षणयथाख्यातिवहारशुद्धसंयमस्य परमकाष्ठामधितिष्ठितरित-सकलगुणशीलभारस्याविकलस्वरूपापेक्षणाविर्माव इत्यम्युपगमात् । किंतु तत्र योगा-स्वमात्रसन्वापेक्षया सकलसंवरो निःशेषकर्मनिर्जरैकफलो न सम्रत्पन्नः । स पुनरयोगि-केवलिनि निरुद्धनिःशेषालवद्वारे निष्प्रतिपक्षस्वरूपेण लब्धात्मलाभः परिस्पुरतीत्यने-नाभिप्रायेण शैलेक्यमत्राम्यनुज्ञातिमिति न किव्वहोपावसरः । अत्रायोगिकेवलिगुण-स्यानस्वरूपनिरूपणो गाथास्त्रम्—

शंका-यह शैलेशपद क्या है ?

समाधान—शीलोंके ईशको शीलेश कहते हैं। उसका भाव शैलेश्य है। 'समस्त गुण और शीलोंके एकाधिपतिपनेकी प्राप्ति' यह इसका भाव है।

शंका—यदि ऐसा है तो इस विशेषणका आरम्भ नहीं करना चाहिये, क्योंकि भगवान् सहंन्त परमेष्ठीके सयोगकेवली अवस्थामें ही सकल गुणों और शीलोंके अधिपतिपनेको अविकल-रूपसे प्राप्त करके आत्मलाभ किया है, अन्यथा उनके अधूरे गुण और शोलपनेके होनेपर जनमें हम लोगोंके समान परमेष्ठिपना नहीं वन सकता है ?

समाधान—यह कहना सत्य है, क्योंकि आत्मस्वरूप समस्त गुणोंके समूहको प्राप्त करने-वाले और निष्कलंक ऐसे सयोगिकेवली भगवान् हैं, अतः परम उपेक्षा लक्षण यथाल्यात विहारशुद्धि संयमकी पराकाष्ठापर आरूढ़ हुए तथा समस्त गुणों और शीलोंको वहन करनेवाले उनके पूरी तरहसे स्वरूपके ईक्षण-अवलोकनका आविर्भाव हुआ है ऐसा स्वीकार किया जाता है। किन्तु उनमें योगके निमित्तसे होनेवाले आस्रवमात्रके सत्त्वकी अपेक्षा पूरा संवर और समस्त कर्मोंको निर्जरारूप फल नहीं उत्पन्न हुआ है। परन्तु अयोगिकेवली भगवान्में पूरी तरहसे आस्रवद्वारके एक जानेपर प्रतिपक्षके विना स्वरूपसे आत्मलाभकी प्राप्ति स्फुरायमान हो जाती है। इस प्रकार इस अभिप्रायसे उनमें (अयोगिकेवली भगवान्में) शोलेशपना स्वीकार किया गया है, इसलिये कोई दोषका अवसर नहीं है। यहाँ अयोगिकेवली गुणस्थानके स्वरूपका निरूपण करते हुए गाथासूत्र कहते हैं—

<sup>§</sup> ३९३ उसके बाद अन्तर्मुहूर्त काल तक अयोगिकेवली भगवान् होकर अलेश्यभावसे शैलेश पदको प्राप्त होते हैं यह इस सूत्रका अर्थ है।

१. आ॰ प्रती शैलेश्य नाम इति पाठः।

#### सेलेसिं संपत्तो णिरुद्धणिस्सेस आसवो जीवो । कम्मरयविष्पमुक्को गयजोगो केवली होइ ॥ १ ॥

§ ३९४ एवमन्तर्मुहूर्तमलेश्यभावेन शैलेश्यमनुपालयति भगवत्ययोगि—केवलिनि कीदृशो ध्यानपरिणाम इत्यत आह—

#### \* समुच्छिण्णिकरियमणियदिसुक्कड्झाणं झायदि ।

§ ३९५ क्रिया नाम योगः । सम्रुच्छिन्ना क्रिया यस्मिस्तत्समुच्छिन्निक्रयं, न निवर्तत इत्येवं शीलमनिवर्ति, समुच्छिन्निक्रयं च तदनिवर्ति च सम्रुच्छिन्निक्रयानिवर्ति सम्रुच्छिन्निक्रयानिवर्ति सम्रुच्छिन्निक्रयानिवर्ति सम्रुच्छिन्निक्रयस्यान्यान्त्या शुक्लध्यानमलेश्यावलाधानं कायत्रयवन्धिनिमेचिनैकफलमनुसंधाय स भगवान् ध्यायतीत्युक्तं भवति । पूर्ववद्त्रापि ध्यानोपचारः प्रवर्तनीयः, परमार्थवृत्या एकाप्रचिन्तानिरोधलक्षणस्य ध्यानपरिणामस्य ध्रुवोपयोगपरिणते केविलन्यनुपपचेः । ततो निरुद्धाशेषास्रवद्वारस्य केविलनः स्वात्मन्यवस्थानमेवाशेषकर्मनिजरणैकफलिमह ध्यान-मिति प्रत्येतव्यम् । उक्तं च—

जो शीलेशपनेको प्राप्त हैं, जिन्होंने समस्त आश्रवका निरोध कर लिया है ऐसा जीव कर्म-रजसे मुक्त होकर अयोगिकेवली होता है ॥ १॥

<sup>§</sup> ३९४ इस प्रकार अन्तर्मृहूर्त कालतक अलेश्यभावसे शीलेशपनेको पालन करते हुए भग-वान् अयोगिकेवलीमें कैसा ध्यान परिणाम होता है, इसलिए आगे कहते हैं—

<sup>\*</sup> अयोगिकेविल भगवान् समुच्छिन्न क्रिया (योग) रूप अनिवृत्ति (अप्रतिपाती) शुक्लध्यानको ध्याते हैं।

<sup>\$</sup> ३९५ क्रिया नाम योगका है जिस ध्यानमें क्रिया (योग) समुन्छिन्न हो गई वह समुन्छिन्निक्रियारूप ध्यान है तथा जो प्राप्त होनेपर निवर्तन होनेरूप स्वभाववाला नहीं है वह अनिवर्ति ध्यान है। जो समुन्छिन्निक्रियारूप होकर अनिवर्ति ध्यान है वह समुन्छिन्निक्रियानिवर्ति ध्यान कहलाता है। समस्त वचनयोग, मनोयोग और काययोगके व्यापारके नामशेष हो जानेसे तथा अप्रतिपाती होनेसे समुन्छिन्निक्रियापनेके साथ तथा लेश्याके अभावरूप बलाधानसे युक्त इस अन्तिम शुक्लध्यानको कायत्रयनिमित्तकबन्ध निर्मोचनरूप एक फलका अनुसन्धान करके वे भगवान ध्याते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है। पहलेके समान यहाँपर भी ध्यानका उपचार प्रवृत्त करना चाहिये, क्योंकि परमाथँवृत्तिसे एकाग्रचिन्तानिरोधलक्षण ध्यानपरिणाम ध्रुवोपयोगसे परिणत केवली भगवानमें नहीं बन सकता। इसलिये समस्त आस्त्रवद्वार जिनका निरुद्ध हो गया है, ऐसे केवली भगवान्के अशेष कर्मोकी निर्जराह्म एक फलवाला अपनी आत्मामें अवस्थान हो यहाँ, ध्यान है ऐसा निश्चय करना चाहिये। कहा भी है—

#### चतुर्थं स्यादयोगस्य शेषकर्माच्छिदुत्तमम् । फलमस्याद्भुतं धाम परतीर्थ्यदुरासदम् ॥ १ ॥ इति ।

§ ३९६ स पुनरयोगिकेवली तथाविघेन ध्यानपरिणामातिशयेन निर्देग्धसर्वमल-कलंकवन्धनो निरस्तिकिङ्घातुपापाणजात्यकनकवल्लब्धात्मस्वभावस्तथागितपरिणाम-स्वाभाव्यात् प्रदीपशिखावदीहैव सिद्धधन् सिद्ध एकसमयेनोध्व गच्छत्यालोकान्तादि-त्येतत्प्रतिपादियतुकामः स्त्रमुत्तरं पठित—

\* सेलेसिं श्रद्धाए भीणाए सन्वकममविष्पमुक्को एगसमएण सिद्धिं गच्छह ।

§ ३९७ अयोगिकेवलिगुणावस्थानकालः शैलेव्यद्धा नाम । सा पुनः पंचहस्वा-क्षरोच्चारणकालाविच्छन्नपरिमाणेत्यागमविदां निरचयः । तस्यां यथाक्रममधःस्थि-तिगलनेन क्षीणायां सर्वमलकलंकविप्रमुक्तः स्वात्मोपलिधलक्षणां सिद्धिं सकलपुरु-पार्थसिद्धेः परमकाष्ठानिष्ठामेकसमयेनैवोपगच्छति, कृत्स्नकमीविप्रमोक्षान्तरमेव मोक्षपर्यायाविभीवोपपत्तेः । उक्तं च—

अयोगिकेवली जिनके शेप कर्मीका छेद करनेवाला व्युपरतिक्रयानिवर्ति नामका चौथा उत्तम शुक्लध्यान होता है जो मिथ्यातीर्थवालीको दुरासद है, अद्भुत मोक्ष धामकी प्राप्ति इसका फल है।। १।।

§ ३९६ वह अयोगिकेवली जिन उस प्रकारके व्यानपरिणामके अतिशयसे समस्त मेल और कलंकबन्धनका नाशकर किट्टूब्प धातु और पाषाणके निकल जानेपर शुद्ध सोनेके समान आत्मस्व- क्लंको प्राप्तकर उस प्रकारकी गतिपरिणामक्ष्प स्वभावके कारण जिस प्रकार प्रदीपकी शिखा अन्य पर्यायक्ष्प परिणम जाती है उसी प्रकार यह अयोगिकेवली जिन यहीं सिद्ध होता हुआ सिद्ध स्वरूप वह एक समय द्वारा लोकके अन्ततक ऊपर जाता है। इस प्रकार इस बातका प्रतिपादन करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं—

\* शैलेश पदके क्षीण हो जानेपर समस्त द्रव्य-भाव कर्मोंसे मुक्त होता हुआ यह जीव एक समयद्वारा सिद्धिको प्राप्त होता है।

§ ३९७ अयोगिकेवली गुणस्थानका काल शैलेशपदका काल है। परन्तु वह अ, इ, उ, ऋ, लृ इन पाँच ह्रस्व अक्षरोंके उच्चारणमें जितना काल लगता है उतना होता है, ऐसा आगमके जानकारोंका निश्चय है। इस अवस्थामें यथाकम अधःस्थितिके गलनेसे शेष कर्मोंके क्षीण होनेपर समस्त मल और कलंकसे मुक्त होता हुआ सकल पुरुषार्थको सिद्धि होनेसे परमकाष्ठाको प्राप्त अपने आत्माकी उपलब्धिलक्षण सिद्धिको एक समयके द्वारा ही प्राप्त कर लेता है अर्थात् सिद्ध पदको प्राप्त एक समयमें लोकाग्रको प्राप्त कर लेता है, क्योंकि समस्त कर्मोंके क्षय होनेके अनन्तर ही मोक्षपर्यायकी उत्पत्ति बनती है। कहा भी है—

कर्मवन्धनवद्धस्य सद्भृतस्यान्तरात्मनः । कृत्स्नकर्माविनमोक्षो मोक्ष इत्यिमधीयते ॥ १ ॥ यथा वीजास्तित्वे यवतिल्मस्रप्रभृतयः, प्ररोहंति क्षिप्त्वा भृवि बहुविधप्रत्ययवज्ञात् । तनोवींजं कर्म क्षयमुप्यते कर्मणि तथा, प्रस्तिर्देहानामसति मववींजे न भवति ॥ २ ॥ इति ।

§ ३९८ अत्रायोगिकेवली हिचरिमसमये अनुद्यवेदनीय-देवगतिपुरस्सराः हासप्तितः प्रकृतीः भपयति, चरिमसमये च सोद्यवेदनीयमनुष्यायुमंनुष्यगतिकास्त्र-योद्श प्रकृतीः क्षपयतीति प्रतिपत्तव्यम् । तासां च प्रकृतीनां नामनिर्देशस्तु परिवोधः । ततः सूक्तं—कृत्स्नकर्मक्षयाद्विकलात्मस्वरूपोपलिध्यनन्तज्ञानादीनां परमकाष्ठा मोक्ष इति ।

§ ३९९ एतेन प्रदीपनिर्वाणवत्स्कन्धसन्तानोच्छेदादभावमात्रं निर्वाणं परिकन्प-यन् वादी प्रतिक्षिप्तः, सर्वपुरुपार्थसिद्धेः परमकाष्ठालक्षणस्य तस्याभावमात्रत्विवरोधात् । अभावमात्रत्वे च प्रेक्षापूर्वकारिणां तदर्थप्रयासवैयथ्यत् । न हि कश्चित्सचेतनः पुरुषः आत्माभावाय प्रतीयते न इत्यसम्बन्नसोऽयं मोक्षप्रक्रियावतारः ।

कर्मबन्धनसे वद्ध विद्यमान अन्तरात्माके समस्त कर्मोंसे मुक्त हो जानेका नाम मोक्ष है ऐसा कहा जाता है ॥ १॥

जैसे बीजके अस्तित्वमें जो, तिल और मसूर आदि पृथिवीमें निक्षिप्त कर अनेक कारणोंके वशसे अंकुरोंको उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार संसारमें शरीरका मूल कारण कर्म है उस कर्मके क्षयको प्राप्त होनेपर शरीरघारियोंके भववीजके नहीं रहनेपर नववीजकी उत्पत्ति नहीं होती है।।२॥

<sup>\$</sup> ३९८ यहाँपर अयोगिकेवली द्विचरम-समयमें अनुदयरूप वेदनीय और देवगित आदि बहत्तर प्रकृतियोंकी क्षपणा करता है और अन्तिम समयमें उदय सिंहत वेदनीय, मनुष्यायु और मनुष्यगित आदि तेरह प्रकृतियोंकी क्षपणा करता है ऐसा जानना चाहिये। तथा उन प्रकृतियोंका नाम निर्देश सुवोध है। इसिलये शास्त्रमें ठीक ही कहा गया है कि समस्त कर्मोंका क्षय होनेसे शरीररहित अनन्त ज्ञानादिकी परम काष्ठारूप आत्मस्वरूपकी प्राप्ति मोक्ष है।

<sup>§</sup> ३९९ इस प्रकार इस कथनसे प्रदीपके निर्वाणके समान स्कन्धसन्तानका उच्छेद हो जाने से आत्माके अभावमात्रका नाम निर्वाण है ऐसी कल्पना करनेवाला वादी निराकृत हो गया, क्योंकि समस्त पुरुषार्थं की सिद्धि होनेसे परम काष्ठालक्षण मोक्षको अभाव माननेमें विरोध आता है तथा मोक्षको अभावमात्र माननेपर प्रेक्षापूर्वंक कार्यं करनेवालोंकेलिये मोक्षकेलिए पुरुषार्थं करना व्यर्थं हो जाता है और कोई भी सचेतन पुरुष आत्माका अभाव करनेकेलिये प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार मोक्षका अभाव माननेपर मोक्षप्रक्रियाका अवतार करना असमंजस नहीं ठहरेगा।

§ ४०० बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेपप्रयत्नधर्माधर्मसंस्काराणां नवानां आत्मगुणानां मूलोद्वर्तेनोच्छित्तौ सत्यां गुणैर्वियुक्तस्यात्मनः स्वात्मन्यवस्थानं मोक्षो निःश्रेयसमित्यपरे परिकल्पयन्ति, तद्व्यनेनैव प्रतिविद्यतं द्रष्टव्यम्, तत्रापि पुरुषार्थविश्रंशनं मुक्त्या पुरुषार्थिसिद्धेरत्यन्तमनुपलव्धेर्विश्चेपलक्षणश्चन्यस्यावस्तुत्वात् खरविषाणवन्मुक्तात्मनाम-भावप्रसंगाच्च न समीचीनमेतद्दर्शनम्—

§ ४०१ उपरतकार्यकारणसंगंधस्यात्मनः सुषुप्तपुरुषवद्व्यक्तचैतन्यस्वरूपेणाव-स्थानमपरेषां निर्वाणम् । तद्प्यसत्, तत्रापि पूर्वोक्तदोषानुपंगस्यापरिहरणीयत्वादित्य-लमसद्द्यनोपन्यासेन । ततः स्वात्मोपलब्धिरेव सिद्धिनित सिद्धो नः सिद्धान्तः पर-सिद्धान्तव्याघातद्व ।

§ ४०२ तदेवमनादिकर्मसम्बन्धपरतंत्रः संसारचक्रे परिश्रमन्नात्मा मोहोदयो-त्थापितं रागद्वेषपर्यायं प्रयो-द्वेपसंज्ञितं ग्रुहुर्मृहुरास्कन्दंस्तत्पूर्विकां प्रकृतिस्थित्यनुभव-प्रदेशप्रविभक्तां चतुष्टयीं सदवरथां मोहनीयस्येतरकर्मणां च मूलोत्तरप्रकृतिभेदिभिन्नां सातत्येन विश्राणस्तद्वंधमंक्रमोदयोदीरणापरिणामांश्च सततमात्मसात्क्ववेन् क्रोधमान-

§ ४०० बुद्धि, सुख, दु:ख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार इन नौ आत्माके गुणोंका मूलसे उद्वर्तन होकर उच्छेद हो जानेपर गृणों से रिहत आत्माका अपनी आत्मामें अवस्थान होनेका नाम मोक्ष है, निश्रेयस् उसीको कहते हैं। इस प्रकार दूसरे मनवाले (वैशेषिक) कल्पना करते हैं सो उनकी उस कल्पनाका पूर्वोवत कथनसे ही निराकरण जानना चाहिये, क्योंकि उक्त कथनमें भी श्रष्ट पुरुषार्थंको छोड़कर पुरुषार्थंकी सिद्धिकी किसी भी प्रकारसे उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि विशेष लक्षणसे शून्यको वस्तुपना नहीं प्राप्त होता तथा गधेके सींगोंके समान मुक्तात्माओंके अभावका प्रसंग आता है, इसलिये यह दर्शन समीचीन नहीं है।

§ ४०१ जिस आत्माका कार्य-करण सम्बन्ध उपरत हो गया है ऐसे आत्माका सोये हुए पुरुषके समान चेतनाके अव्यक्त स्वरूपसे अवस्थित रहना मोक्ष है ऐसा अन्य मतवाले मानते हैं, परन्तु उन मतवालोंका ऐसा कहना भी असत् है, क्योंकि इस मान्यतामें भी अपरिहार्यरूपसे पूर्वोक्त दोष प्राप्त होते हैं, इसल्ये असमीचीन दर्शनोंके कथनकी पूर्वमें जितनी चर्चा की है वह पर्याप्त है। इनके कथनकी अब और आवश्यकता नहीं। अतएव अपने आत्माकी उपलब्धिका नाम ही सिद्धि (मोक्ष) है, इसल्ये उक्त कथनसे हमारा सिद्धान्त सिद्ध हुआ और दूसरोंकेद्वारा माने गये सिद्धान्तींका व्याघात हो गया।

§ ४०२ इस कारण इस प्रकार अनादि कर्मसम्बन्धसे परतन्त्र हुआ तथा संसारचक्रमें परि-भ्रमण करता हुआ यह आत्मा मोहके उदयसे उपस्थित हुए प्रेम और द्वेष संज्ञावाले राग और द्वेष रूप पर्यायको बार-बार प्राप्त होता हुआ तत्पूर्वक मोहनीय और इतर कर्मोकी मूल और उत्तर प्रकृतियोंके भेदसे नानारूप स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंकी अपेक्षा विभक्त चार प्रकार की सत्तारूप-

१. मु॰ प्रतौ प्रेय-द्वेषसंज्ञितं इति पाठः ।

२. प्रेसकापीप्रती चतुष्टयी इति पाठः ।

मायालोभकषायोपयोगांदच पौनःपुन्येन कालभावोपयोगवर्गणाभिः परिणममाणः लतादार्विस्थिशैलसमानि च कर्मानुभवस्थानानि मन्दमध्यमोत्कृष्टपरिणामवशादसकृत्प्रवर्तयन्
वहुविधपरिवर्तनैरनन्तकृत्वः परिवृत्य ततोऽन्तर्लीनभव्यत्वशक्तिसहायः कथंचित्कर्मवंधनेषु
द्रव्यादिवाद्यकारणचतुष्टयापेक्षया शिथिलतामापद्यमानेषु संज्ञिपञ्चेन्द्रियपर्याप्तकत्वादिलक्षणां प्रायोग्यल्लिधमात्मसात्कुर्वाणः देशनाल्लिध क्षयोपशमविशुद्धिकरणलब्धीश्चे
यथाक्रममासाद्य ततो दर्शनमोहोपशमप्रतिलम्भान्निसर्गाधिगमयोरन्यतर्जं तन्वार्थश्रद्धानात्मकं शंकाधतीचारविप्रमुक्तं प्रश्नसंवेगास्तिक्याभिव्यक्तलक्षणं विशुद्धसम्यग्दर्शनपरिणाममुत्पाद्य तत्समकालमेव विशुद्धं च ज्ञानमधिगम्य समुपलब्धवोधिलाभोनिक्षेपनय-प्रमाण-निर्देश-सत्संख्यादिभिरम्थुपायैर्जीवादिपदार्थानां स्वतत्त्वं विधिवत्परिज्ञाय
चेतनाचेतनानां मोगोपभोगमाधनानामुत्पत्तिप्रलय-स्वभावावगमाद्विरक्तो वितृष्णस्त्रगुप्तः पंचसमिति-दशलक्षणधर्मानुष्टानात्फलदर्शनाच्च निर्वाणप्राप्तिप्रयतनायाभिवधितश्रद्धानो भावनाभिर्मावितात्मानुप्रेक्षाभिः स्थिरीकृतविषयानभिष्वंगः संवृतात्मा निरास्रवत्वाद् व्यपगताभिनवकमोपचयः परीषहज्ञया द्वाह्याभ्यन्तरत्योऽनुष्ठानादनुभवाच्च

अवस्थाको निरन्तर धारण करता हुआ उन कर्मीके बन्ध, संक्रम, उदय और उदीरणारूप परिणामों को निरन्तर अपने रूप करता हुआ, क्रोधोपयोग, मानोपयोग, मायोपयोग और लोभोपयोगरूपसे कालोपयोग एवं वर्गणाओंद्वारा और भावोपयोगरूप वर्गणाओंद्वारा पूनः-पुनः परिणमन करता हुआ, लता, दारु, अस्थि और शैलके समान कर्मोंके अनुभाग स्थानोंको मन्द, मध्यम और उत्कृष्ट परिणामोंके वशसे निरन्तर प्रवर्ताता हुआ, नाना प्रकारके परिवर्तनोंद्वारा अनन्त बार परिश्रमण करके तत्परचात् भीतर योग्यतारूपसे प्राप्त भव्यत्व राक्तिकी सहायतावश किसी प्रकार कर्मबन्धनों-के द्रव्यादि बाह्य चार प्रकारके कारणोंकी अपेक्षा शिथिलताको प्राप्त होनेपर संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकादि लक्षणवाली प्रायोग्यलब्धिको आत्मसात् करता हुआ, देशनालब्धि, क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धिलिब्ध और करणलिब्धको क्रमसे प्राप्त करके उनके बलसे दर्शनमोहनीयकर्मके उपशमके प्राप्त होनेसे निसर्गंज और अधिगमज अन्यतर तत्त्वार्थश्रद्धानरूप, शंकादि अतीचारोंसे रहित, प्रशम-संवेग-आस्तिवयकी अभिव्यक्ति (ज्ञापक) लक्षणवाले विशुद्ध सम्यग्दर्शन परिणामको उत्पन्नकर, उसीके समान कालमें विशुद्ध (आत्मानुभूतिरूप) ज्ञानको प्राप्तकर, इस प्रकार बोधिलाभको प्राप्त करता हुआ निक्षेप, नय, प्रमाण तथा निर्देश अस्तित्व संख्या आदि उपायोंसे जीवादि प्रदार्थोंके स्वतत्त्वको विधिवत् जानकर भोगोपभोगके साधनरूप चेतन और अचेतन पदार्थीको उत्पत्तिस्वभाव और प्रलयस्वभावका ज्ञानहोनेसे विरक्त व तृष्णारहित होता हुआ, तीन गुप्तियोंसे गुप्त (सुरक्षित) हुआ, पाँच समितियों और दशलक्षण धर्मके अनुष्ठानसे युक्त संसार और उनके कारणोंसे प्राप्त हुए चतुर्गति-परिभ्रमणरूप फलके श्रद्धानको प्राप्त हुई विशुद्धिद्वारा बढ़ाता हुआ, भाई-गई आत्मानुप्रेक्षारूप बारह भावनाओं केद्वारा विषयों की अभिलाषासे रहितपने को जिसने स्थिर कर लिया है ऐसा संवृत

१. प्रेसकापीप्रती लिब्धश्च इति पाठः।

२. आ० प्रतौ परीवहचयात् इति पाठः ।

**बात्मारूप** होता हुआ निरास्रव होनेसे नये कर्मीके उपचयसे रहित होता हुआ, परीषह नय और बाह्याम्यन्तर तपके अनुष्ठानके अनुभवसे पूर्वमें उपचित हुए कर्मोंकी निर्जरा करता हुआ, श्रेणिपर आरोहण करनेके पूर्व ही दर्शनमोहनीयकी तीन और चार अनन्तानुबन्धी इन सात मोहनीयकर्म-सम्बन्धी प्रकृतियोंका क्षय करके संयमका अनुपालन और विशुद्धिस्थान विशेषोंकी उत्तरोत्तर प्राप्तिसे आर्तध्यान, रोद्रध्यान और अशुभ लेश्या परिणामोंको अत्यन्त क्षीण करके सुविगुद्ध लेश्यारूप धर्म्य-ध्यान परिणामसे समाधिको प्राप्त होकर उत्तम संहनन, उत्तम चारित्र और उत्तम देहका घारी होता हुआ उपशमश्रेणिके योग्य परिणामोंको क्रमसे उल्लंघन करके मोक्षकी श्रोणिरूप भेदरहित क्षपक श्रेणिपर आरोहण करता हुआ उसमें अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्परायरूप क्षपक गुणस्थानोंमें प्रथम शुक्लब्यानरूपसे प्रवर्तमान होता हुआ पूर्वोक्त कमसे मोहनीय कर्मका क्षय करके उसके बाद क्षीणकषायभावको प्राप्तकर वहाँ दूसरे शुक्लध्यानरूप अग्निकेद्वारा ज्ञाना-वरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मकी प्रकृतियोंका पुनः वे उत्पन्न न हो जाँय इसलिये पूर्वोक्त विधिसे भस्मसाद्भावको प्राप्त करके स्वयम्भूरूप अपनी पर्यायपरिणत होता हुआ समस्त ज्ञेयरूपसे ज्ञानलक्ष्मीका अनुभव करके तत्पश्चात् क्रमसे असंख्यात गुणश्रेणिद्वारा कर्मप्रदेशोंकी निजरा करता हुआ भव्यजनोंको हितका उपदेश देनेकेलिये विहार करके अन्तमें विहारका उपसंहार करता हुआ जब अन्तर्मूहुर्तं प्रमाण आयु शेष रहती है तब तीर्थंकर केवलो या सामान्य केवलो या समुद्धातसे या अन्य प्रकारसे चार अघाति कर्मोकी स्थिति विशेषको समान करके तृतीय शुक्तव्यानकेद्वारा विशुद्ध योगरूप होनेसे अन्तर्मु हुर्त कालतक अयोगिकेवली गुणस्थानमें अलेक्यपने और शीलके ईरवरपनेको प्राप्तकर उसके बाद शेष कर्मीका क्षय होनेसे भववन्वनसे मुक्त होता हुआ, पहले प्राप्त किये गये ईंधनको प्रतिपक्ष-रहित विह्निके समान जलाकर पहले प्राप्त हुए भवका वियोग होनेसे, हेनुका अभाव होनेथे और उत्तर भवकी उत्पत्ति न होनेसे अनन्त संसार सम्बन्धी दुःखोंसे मुक्त होता हुआ नथा अन्तिम देहसे

णामस्तदाकार एवमूर्तिः समयेन लोकशिखरमधितिष्ठन्नात्यंतिकमैकान्तिकं निरितिश्वयं निरुपमं निर्वाणसुखमन्यावाधमचलमनामयमवाप्य शीतीभूतो निर्वतीति शास्त्रार्थ-संग्रहः। उक्तं च—

विमृढधीः । . अनादिकर्मसम्बन्धपरतंत्रो वंभ्रमीत्यात्मसार्थः ॥ १ ॥ संसारचक्रमारूढो स त्वन्तर्वाह्यहेतुभ्यां भन्यात्मा लब्धचेतनः। सम्यग्दर्शनसद्रत्नभादत्ते मुक्तिकारणम् ॥ २ ॥ मिथ्यात्वकर्द्दमापायात्प्रसन्नतरमानसः ततो जीवादितन्वानां याथात्म्यमधिगच्छति ॥ ३ ॥ अहं ममास्रवो वन्धः संवरो निर्जरा क्षयः। कर्मणामिति तत्त्वार्थस्तदा समवबुध्यते ॥ ४ ॥ हेयोपादेयतत्त्वज्ञो शुभभावनः । मुमुक्ष: संसारिकेषु भोगेषु विर्ज्यति मुहुमु हुः ॥ ५ ॥ एवं तत्त्वपरिज्ञानाद्विरकतस्यात्मनो निरास्रवत्वाच्छिन्नायां नवायां कर्मसन्तती ॥ ६ ॥

किंचित् न्यून जीवघनपरिणामवाला तदाकार ही अमूर्तिरूपसे लोकके शिखरको प्राप्त होता हुआ आत्यन्तिक, ऐकान्तिक, निर्रातशय, निरुपम, अन्याबाध, अचल और आमयरिहत निर्वाण सुखको प्राप्तकर परमशान्त दशाको प्राप्त होता हुआ निर्वाणको प्राप्त होता है, यह पूरे शास्त्रका समुच्चय- रूप अर्थ है। कहा है—

अनादि कालसे एक क्षेत्रावगाहरूपसे चले आ रहे कर्मीके सम्बन्धसे परतन्त्र हुआ यह अज्ञानी जीव सारिथ बनकर संसाररूपी चक्रपर आरुढ़ हुआ घूमता रहता है ॥ १ ॥

किन्तु जो भन्यात्मा है और जिसने आत्माके अस्तित्वको प्राप्त कर लिया है वह अन्तरंग और बहिरंग हेतुओं केद्वारा मुक्तिके कारणरूप सम्यग्दर्शनरूपी सच्चे रत्नको प्राप्त करता है ॥ २ ॥

मिय्यात्वरूपी कीचड़के दूर होनेसे जिसका मानस अत्यन्त प्रसन्त हुआ है वह इस कारण जीवादि पदार्थोंके यथार्थपनेको जाननेमें समर्थ होता है ।। ३ ।।

मैं ज्ञान-दर्शनरूप चेतनमूर्ति आत्मा हूँ, मेरे कर्मोंका आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और कर्मोंका पूरा क्षयरूप मोक्ष ये सात तत्त्वार्थ भले प्रकार जाननेमें आते हैं ॥ ४॥

जिस मुमुक्षुने हेय और उपादेय तत्त्वको जान लिया है तथा जो शुभ भावनावाला है वहीं सांसारिक भोगोंसे बार-बार विरक्त होता है ॥ ५ ॥

इस प्रकार तत्त्वके परिज्ञानवश विरक्त हुए आत्माके निरास्रव हो जानेके कारण नई कर्म-परम्परा छिन्न हो जाती है अर्थात् नई कर्मपरम्पराका आस्रव रुक जाता है ॥ ६ ॥

१. इत आरम्याग्रेतनाः वलोकाः तत्त्वार्यसारे मोक्षप्रकरणे २० तमाङ्कादुपलम्यन्ते ।

पूर्वीर्वितं क्षपयतो यथोक्तैः क्षयहेतुभिः।
संसारवीजं कात्स्यंन मोहनीयः प्रहीयते।। ७।।
ततोऽन्तरायज्ञानघ्नदर्शनघ्नान्यनन्तरम् ।
प्रहीयन्तेऽस्य युगपत्त्रीणि कर्माण्यशेषतः।। ८।।
गर्भस्च्यां विनष्टायां यथा वालो विनश्यति।
तथा कर्म क्षयं याति मीहनीय-क्षयं गते।। ९।।
ततः क्षीणचतुष्कर्मा प्राप्तोऽथाख्यातसंयमम्।
वोजवन्धननिम्नुकतः स्नातकः परमेश्वरः।। १०।।
शेषकर्मफलोपेक्षः शुद्धो बुद्धो निरामयः।
सर्वशः सर्वदर्शी च जिनो भवति केवली।। ११।।
कृत्स्नकर्मक्षयाद्ध्वं निर्वाणमिधगच्छित।
यथा दग्येन्धनो विह्विनिरुपादानसन्ततिः।। १२।।
तदनन्तरमेवोध्वमालोकान्तात्स गच्छित।
पूर्वप्रयोगासङ्गत्वाद्वन्धच्छेदोध्वगीरवैः ।। १३।।

तथा यथोक्त कर्मोंके क्षयमें हेतुरूप कारणोंकेद्वारा संसारका मूल कारण मोहनीय कर्म पूरी तरह नष्ट हो जाता है।। ७।।

तदनन्तर इस जीवके अन्तरायकर्म, ज्ञानावरणकर्म और दर्शनावरणकर्म ये तीनों कर्म एक साथ पूरी तरह क्षयको प्राप्त हो जाते हैं।। ८॥

गर्मसूचीके विनष्ट हो जानेपर जैसे वालक मर जाता है वैसे ही मोहनीय कर्मके क्षय हो जानेपर समस्त कर्म क्षयको प्राप्त हो जाते हैं।। ९॥

उसके बाद जिसने चार घातिकर्मोका क्षय कर लिया है और जो अथाख्यात संयमको प्राप्त हुआ है वह बोजबन्धनसे निम् क्त, स्नातक एवं परमेश्वर हो जाता है ॥१०॥

तथा वह शेष कर्मोंके फलकी उपेक्षासहित होता हुआ शुद्ध, बुद्ध, निरामय (नीरोग) सर्वज्ञ और सर्वदर्शी केवली जिन होता है ॥११॥

उसके बाद यह जीव शेष कर्मीका क्षय हो जानेसे निर्वाणको प्राप्त होता है जैसे कि ईंधनके दग्ध हो जानेपर उपादान सन्ततिसे रहित अग्नि बुझ जाती है ।। १२ ।।

तदनन्तर ही वह जीव पूर्वप्रयोग, असंगपनां, बन्धच्छेद तथा ऊर्ध्वगौरवरूप धर्मके कारण लोकके अन्त तक जाता है ॥१३॥

१, आ॰ प्रती॰ नाली इति पाठः।

२. आ० ख० प्रत्योः फलापेक्षः इति पाठः ।

कुलालचक्रे दोलायामिषौ चापि यथेष्यते। पूर्वप्रयोगात्कर्मेह तथा सिद्धगतिः स्मृता ॥ १४ ॥ मृल्लेपसंगनिमोंक्षाद्यथा दृष्टाऽप्स्वलाबुनः । कर्मसंगविनिमोक्षात्तथा सिद्धगतिः स्मृताः ॥ १५ ॥ एरण्डयंत्रफेलास वन्धच्छेदाद्यथा गतिः। कर्मवन्धनविच्छेदात् सिद्धस्यापि तथेष्यते ॥ १६ ॥ अर्ध्वगौरवधर्माणो जीवा इति जिनोत्तमैः। अधोगौरवधर्माणः पुद्गला इति चोदितम् ॥ १७ ॥ यथाऽधस्तियंगृष्वं च लोष्ठवाय्वग्निवीचयः । स्वभावतः प्रवर्तन्ते तथोर्घ्वगतिरात्मनाम् ॥ १८ ॥ अतस्तु गतिवैकृत्यं तेषां यदुपलभ्यते। कर्मणः प्रतिघाताच्च प्रयोगाच्च तिद्वयते ॥ १९॥ अधस्तिर्यगथां व जीवानां कर्मजा गतिः। ऊर्घ्वमेव स्वभावेन भवति क्षीणकर्मणाम् ॥ २०॥ उत्पत्तिरच विनाशश्च प्रकाशतमसोरिह। यद्वतथा निर्वाणकर्मणोः ॥ २१ ॥ युगपद्भवतो

जिस प्रकार कुम्हारके चक्रमें, हिंडोलामें और वाणमें पूर्वप्रयोग आदि कारणवश किया होती है उसी प्रकार सिद्धगति जाननी चाहिये ॥१४॥

ं जिस प्रकार पानीमें सिट्टीके ले का सम्बन्ध छूट जानेसे तूंवडीकी उठवंगित देखी जाती है उसी प्रकार कर्मोंके बन्धनके पूरी तरहसे विच्छिन्त हो जानेके कारण सिद्धोंकी उठ्वंगित जाननी चाहिये ॥१५॥

एरण्डको बोंडीके फूटनेपर बन्धनके छिन्त होनेसे जिस प्रकार एरण्डके बीजकी ऊर्घ्वंगित होती है उसी प्रकार कर्मवन्धनका विच्छेद होनेसे सिद्धोंको भी उर्घ्वंगित स्वीकार की गई है ॥१६॥

जिनेन्द्रदेवने जीवोंको ऊर्ध्वगोरवधमैवाला और पुग्दलोंको अधोगौरवधमैवाला कहा है॥१७॥
जिस प्रकार ढेला, वायु और अग्निज्वालाकी क्रमसे नीचेकी ओर, तिरछी और ऊपरकी ओर
स्वभावतः गित ्ोती है उसी प्रकार झात्माओंको [मुक्त होनेपर] स्वभावतः ऊर्ध्वगित होती है ॥१८॥

ं इसिलये उन वस्तुओंमें जो गतिकी विकृति उपलब्ध होती है वह कर्मोंके कारण, प्रतिघातवश या प्रयोगवश कही जातो है ॥१९॥

ः कर्मों के विपाकके कारण जीवोंकी नीचेकी ओर, तिरछी और ऊपरकी ओर [अनियमसे] गित होती है किन्तु जिनका कर्म क्षोण हो गया है ऐसे जीवोंकी गित स्वभावसे ही ऊपरकी ओर होती है ॥२०॥

जिस प्रकार इस लोकमें प्रकाशको उत्पत्ति और अन्धकारका विनाश एक साथ होते हैं। उसी प्रकार जीवका निर्वाण और कर्मोका विनाश एक साथ होते हैं। । ११।।

दग्धे बीजे यथात्यन्तं प्रादुर्भवति नाङ्कुरः। कर्मबीजे तथा दग्घे न रोहति भवाङ्कुरः।। २२ ।। तन्वी मनोज्ञां सुरिभः पुण्या परमभास्वरा। प्राग्मारा नाम वसुधा लोकमूर्धिन व्यवस्थिता ॥ २३ ॥ नुलोकतुल्यविष्कम्माे सितच्छत्रनिमा शुभा । ऊर्ध्व तस्या क्षितेः सिद्धा लोकान्ते समवस्थिता ॥ २४ ॥ केवलज्ञानदर्शने। तादात्म्यादुपयुक्तास्ते सम्यक्त्वसिद्धतावस्था हेत्वभावाच्च निष्क्रियाः ॥ २५ ॥ ततोऽप्यूर्ध्वगतिस्तेषां कस्मान्नास्तीति चेन्मतिः। धर्मास्तिकायस्याभावात्स हि हेतुर्गतेः परः ॥ २६ ॥ संसारविषयातीतं सिद्धानामन्ययं सुखम्। अन्याबाधमिति प्रोक्तं परमं परमिषिभिः ॥ २७ ॥ स्यादेतदशरीरस्य जन्तोर्नष्टाष्टकर्मणः । कथं भवति मुक्तस्य सुखमित्यत्र मे शृणु ।। २८ ॥

जिस प्रकार बीजके दग्ध हो जानेपर उससे अंकुर सर्वधा उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार कर्म-रूपी बीजके जल जानेपर भवरूपी अंकुरकी उत्पत्ति नहीं होती ॥२२॥

लोकके अग्रभागमें जो पृथिवी अवस्थित है वह छोटी है, मनोज्ञ है, सुगन्धित है, पवित्र है और अत्यन्त देदीप्यमान है। उसका नाम प्राग्भार है।।२३॥

मनुष्यलोकके समान विस्तारवाली है, सफेद छत्रके समान है और शुभ है। उस पृथिवीके अपर लोकके अग्रभागमें सिद्ध भगवान् विराजमान हैं।।२४॥

्तादात्म्य सम्बन्ध होनेके कारण वे सिद्ध परमेष्ठी केवलज्ञान और केवलदर्शनसे सदा उपयुक्त रहते हैं तथा सम्यक्त और सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हैं। इसके साथ वे हेतुका अभाव होने से परिस्पन्दरूप क्रियासे रहित अर्थात् निष्क्रिय हैं ॥२५॥

लोकके अग्रभागके ऊपर उन सिद्ध भगवन्तोंको गति किस कारणसे नहीं होती ऐसी यदि आपको पृच्छा है तो उसका धर्मास्तिकायका अभाव कारण है क्योंकि गतिका वह निमित्तकारण है ॥ २६॥

सिद्धोंका सुख संसारसम्बन्धी विषयोंसे रहित, अविनाशीक, अव्याबाध और सर्वोत्कृष्ट होता है ऐसा परम ऋषियोंने कहा है ॥ २७ ॥

कोई पृच्छा करे कि शरीररहित और आठ कर्मोका नाश करनेवाले मुक्तजीवके सुख़ कैसे हो सकता है तो इस पृच्छाका उत्तर सुनो ॥२८॥

१. आ॰ प्रती॰ अनन्तानन्तविष्क्रम्भा इति पाठः ।

लोके चतुष्विहार्थेषु सुखशब्दः प्रयुज्यते । विषये वेदनामावे विपाके मोक्ष एव च ॥ २१॥ सुखो विहः सुखो वार्युविषयेष्विह कथ्यते । दुःखाभावे च पुरुषः सुखितोऽस्मीति भाषते ॥ ३० ॥ पुण्यकर्मविपाकाच्च सुखमिष्टेन्द्रियार्थनम् । कर्मक्लेशविमोक्षाच्च मोक्षे सुखमनुत्तमम् ॥ ३१ ॥ सुषुप्त्यवस्थया तुल्यां केचिदिच्छन्ति निर्वृतिम्। क्रियावत्वात्सुखातिशयतस्तथा ॥ ३२ ॥ तद्युक्तं श्रमक्लममद्व्याधिमदनेभ्यश्च संभवात् । मोहापत्तेविंपाकाच्च दर्शनघ्नस्य कर्मणः ॥ ३३ ॥ लोके तत्सह्शोऽह्यर्थः कृत्सनेऽप्यन्यो न विद्यते । उपमीयेत तद्येन तस्मान्निरुपमं स्मृतम् ॥३४॥

इस लोकमें चार अर्थोमें सुखशब्द प्रयुक्त होता है। एक इष्ट विषयकी प्राप्तिमें, दूसरा वेदनाके अभावमें, तीसरा साता वेदनीय आदि कर्मोंके विपाकमें और चौथा मोक्षकी प्राप्तिमें ॥२९॥

सिन सुखरूप है, वायु सुखरूप है। यहाँ इष्ट विषयोंकी प्राप्तिमें सुख कहा जाता है। दुःखके सभाव होनेपर पुरुष कहता है कि मैं सुखी हूँ। यहाँ वेदनाके सभावमें सुख शब्दका प्रयोग हुआ है ॥३०॥

पुण्य कर्मके उदयसे इन्द्रियाँ और इष्ट पदार्थोंको अनुकूलतासे सुख उत्पन्न होता है। यहाँ विपाक अर्थमें सुख शब्दका प्रयोग हुआ है। तथा कर्मक्लेशके अभावसे मोक्षमें सर्वोत्कृष्ट सुख होता है। यहाँ मोक्षमें सुख शब्दका प्रयोग हुआ है ॥३१॥

कितने ही पुरुष मानते हैं कि निर्वाण सुषुष्त अवस्थाके समान है किन्तु उनका वैसा मानना अयुक्त है, क्योंकि सांसारिक सुखकी प्राप्तिमें क्रिया देखी जाती है जबकि मोक्ससुख निष्क्रिय आत्मा-का धर्म है। सांसारिक सुखके प्राप्त होनेके बाद पश्चात्ताप एवं अकुलता देखो जाती है जबकि मोक्षसुख आकुलतासे रहित है ॥३२॥

सुषुप्त अवस्थाकी उत्पत्ति श्रम, खेद, नशा, व्याधि और कामके अधोन होनेसे और इन्के सम्भव होनेसे होती है। तथा उसमें दर्शनावरण, निद्रादि कर्मों के विपाकसे मोहकी उत्पत्ति होती रहती है ॥३३॥

समस्त लोकमें मोक्षमुखके समान अन्य कोई भी पदार्थ नहीं पाया जाता जिसके साथ उस मोक्ससुखको उपमा दी जाय, इसलिये वह निरुपम (उपमारहित) सुख है ॥३४॥ ... ... ... १८ १०००० प्रत्यक्षं तद्भगवतामईतां तैश्च भाषितम्। गृह्यतेऽस्तीत्यतः प्राज्ञैनं छन्नस्थपरीक्षया।।३५॥ इति।

एवमेत्तिएण प्रबंधेण णिन्वाणफलपञ्जवसाणं खवणाविहिं सचूलियं परिसमाणिय तदो पिञ्छमक्खंधे समत्ते खवणाहियारो समप्पइ ति जाणावणद्वमुवसंहारमाह—

\* खवणदंडस्रो समत्तो ।

॥ इति ॥

वह मोक्षसुख अरहन्त भगवन्तोंके प्रत्यक्ष है तथा उनके द्वारा उस सुखका कथन हुआ है, इसिलये विद्वज्जनोंके द्वारा 'वह है' इस प्रकार स्वीकार किया जाता है। किन्तु छन्नस्थोंकी परीक्षाके द्वारा वह स्वीकार नहीं किया जाता ॥३५॥

इस प्रकार इतने प्रवन्धकेद्वारा निर्वाणफलको प्राप्ति तक चूलिका सिहत क्षपणाविधिको समाप्त कर तदनन्तर पश्चिमस्कन्धके समाप्त होनेपर क्षपणा नामका अधिकार समाप्त होता है, इस बातका ज्ञान करानेकेलिये उपसंहारपरक सूत्रको कहते हैं—

# इस प्रकार 'क्षपणादण्डक' समाप्त हुआ।
॥ इति॥

जम्महंनी इत्थिवेदेण जवद्विदस्स इत्थीवेदस्स पहमद्विदी नम्महंनी
 णवुंसयवेदेण जवद्विदस्स णवुंसयवेदस्स पहमद्विदी ।

§ २८० इत्थीवेदोदयक्खवगस्स इत्थीवेदपढमद्विदीए सह णवुं सयवेदोदयक्खव-गस्स णवुं सयवेदपढमद्विदी सरिसपमाणा चेव होदि, णाण्णारिमि ति वृत्तं होइ। संपिंद एदिस्से पढमद्विदीए अन्मंतरे णवुं सयवेदिमत्थीवेदं च खवेमाणा किमकमेण खवेदि, आहो कमेणेत्ति आसंकाए णिरारेगीकरणद्वप्रविदेगो सुत्तपवंधो—

# तदो श्रंतरदुसमयकदे णवुं सयवेदं खवेदुमाहत्तो ।

§ २८१ सुगमं।

\* जहेही पुरिसवेदेण उविद्विदस्स णवुंसयवेदस्स खवणद्धा नहेही णवुंसयवेदेण उविद्विदस्स णवुंसयवेदस्स खवणद्धा गदा; ण ताव णवुंस-यवेदो खीयदि ।

२८२ पुरिसवेदोदयक्खवगस्स णवुं सयवेदक्खवणद्धामेत्ते काले गदे वि एदस्स णवुं सयवेदोदयक्खवगस्स णवुं सयवेदो ण ताव खीयदि, अप्पणो पढमद्विदीए

<sup>#</sup> स्त्रीवेदके उदयसे क्षपककश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकको स्त्रीवेदकी जितनी वड़ी प्रथम स्थिति होती हैं; नपुंसकवेदके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए अपकके नपुंसकवेदकी उतनी वड़ी प्रथम स्थिति होती है।

<sup>§</sup> २८० स्त्रीवेदके उदयसे क्षपकश्रीणपर चढ़े हुए क्षपकके स्त्रीवेदकी प्रथम स्थितिके साथ निपु सक्तेदके उदयसे क्षपक श्रीणपर चढ़े हुए क्षपकके नपु सक्तेदकी प्रथम स्थिति सदृश प्रमाण-वाली ही होती है, अन्य प्रकारकी नहीं; यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अब इस प्रथमस्थितिके भीतर नपु सक्तेद और स्त्रीवेदका क्षय करनेवाला क्या अक्रमसे क्षय करता है या क्या क्रमसे क्षय करता है ? ऐसी आशंका होनेपर नि:शंक करनेकेलिये आगेका सूत्रप्रवन्ध आया है—

<sup>\*</sup> तदनन्तर अन्तर करनेके दूसरे समयमें नपुंसकवेदका क्षय करनेकेलिये आरम्भ करता है।

<sup>§</sup> २८१ यह सूत्र सुगम है।

क्ष पुरुषनेद्के उदयसे क्षपकश्रे णिपर चढनेनाले क्षपकके नपुंसकनेदका क्षपणाकाल जितना नड़ा होता है, नपुंसकनेदके उदयसे क्षपक श्रे णिपर चढ़नेनाले क्षपकके नपुंसकनेदका उतना बड़ा क्षपणाकाल न्यतीत हो जाता है तो भी नपुंसकनेत्का क्षय नहीं होता है।

<sup>.§.</sup>२८२ पुरुषवेदके उदयसे क्षपक श्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके नपुंसकवेदके क्षपणाकालमात्र-कालके वोत जाने र भो इस नपुंसकवेदके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़नेवाले क्षपकके नपुंसक-

# परिशिष्ट

## १. [अ] मुलगाथा और चूर्णिसूत्र

ेएस कमो ताव जाव सुहुमसांपराइयस्स पढमहिदिखंडयं चरिमसमयअणिल्ले-पिदं। विदेखंडए णिल्लेपिदे उदए पदेसग्गं दिस्सदि तं थोवं। विदियाए हिदीए असंखेज्जगुणं। एवं ताव जाव गुणसेढिसीसयं। गुणसेढिसीसयादो अण्णा च एक्का ठिदि त्ति असंखेज्जगुणं दिस्सदि। तत्तो विसेसहीणं जाव उक्किस्सिया मोहणीयस्स ठिदि ति।

सुहुमसांपराइयस्स पढमिहदिखंडए पढमसमयणिन्हेविदे गुणैसेसि मोत्तूण-केण कारणेण सेसिगासु ठिदीसु एगगोवुच्छासेढी जादा त्ति एदस्स साहणहमिमाणि अप्पावहुअपदाणि ।

पढमसमयसुहुमसांपराइयस्स मोहणीयस्स गुणसेढिणिक्खेवो विसेसाहिओ। अंतरिहदीओ संखेज्जगुणाओ। सुहुमसांपराइयस्स पॅढमिहिदिखंडयं मोहणीये संखेज्ज-गुणं पढमसमयसुहुमसांपराइयस्स मोहणीयस्स ठिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं।

ँलोमस्स विदियिकिष्टिं वेदयमाणस्स जा पढमिट्टदी तिस्से पढमिट्टदीए जाव तिणिण आवलियाओं सेसाओ ताव लोभस्स विदियिकट्टीदो लोमस्स तदियिकट्टीए संखुभिद पदेसग्गं, तेण परं ण संखुभिद, सन्वं सुहुमसांपराइयिकट्टीसु संखुन्भिद ।

कोभस्स विदियिकिष्टिं वेदयमाणस्स जा पढमिट्टदी तिस्से पढमिट्टदीए आव-लियाए समयाहियाए सेसाए ताघे जा लोभस्स तिदयिकिट्टी सा सन्वा णिरवयवा सुहुम-सांपराइयिकट्टीसु संपत्ता। जा विदियिकट्टी तिस्से दो आविलया मोत्तूण समयूणे उदयाविलयपविद्वं च सेसं सन्वं सुहुमसांपराइयिकट्टीसु संकंतं। ताघे चरिमसमय-वादरसांपराइओ मोहणीयस्स चरिमसमयवंधगो।

ँसे कांले पढमसमयसुहुमसांपराइंशो । ताघे सुहुमसांपराइयिकद्वीणमसंखेन्जा भागा उदिण्णा । हेट्टा अणुदिण्णाओ थोवाओ । उवरि अणुदिण्णाओ विसेसाहियाओ । 'मन्द्रो उदिण्णाओ सुहुमसांपराइयिकद्वीओ असंखेन्जगुणाओ ।

१. पृ०१। २. पृ०२। ३. पृ०३। ४. पृ०४। ५. पृ०५। ६. पृ०७।

सुहुमसांपराइयस्स संखेज्जेसु ठिदिखंडयसहस्सेसु गदेसु जमपिन्छमं ठिदिखंडयं मोहणीयस्स तिम्ह द्विदिखंडये उक्कीरमाणे जो मोहणीयस्स तस्स गुणसेढिणिक्खेक्स अगगगादो संखेज्जिदिभागो आगाइदो।

ैतिम्ह ठिदिखंडये उक्किण्णे तदो प्पहुडि मोहणीयस्स णित्थ ठिदिघादो । जित्तयं सुहुमसांपराइयद्वाए सेसं तित्तयं मोहणीयस्य ठिदिसंतकम्मं सेसं ।

इदाणि सेसाणं गाहाणं सुत्तफासो कायन्वो । तत्थ ताव दसमी सुत्तगाहा ।

(१५४) किहीकदिम कम्मे कं बंधिद कं च वेदयि श्रंसे। संकामेदि च के के केसु श्रसंकामगो हो है।।२०७।। ' एदिस्से पंच भासगाहाओ। तासि सप्तुक्कित्तणा।

(१५५) दससु च वस्सस्तंतो बंधदि णियमा दु सेसगे श्रंसे। देसावरणीयाइं जेसिं श्रोवष्टणा श्रत्थि॥२०८॥

पदिस्से गाहाए विहासा। पदीए गाहाए तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिवंधो च अणुमागवंधो च णिहिट्ठो। तं जहा। कोहस्स पढमिकिट्डिचरिमसमयवेदगस्स तिण्हं घादिकम्माणं द्विदि वंधो संखेन्जेहिं नस्ससहस्सेहिं परिहाइदूण दसण्हं नस्साणमंतो जादो। अथाणुमागवंधो तिण्हं घादिकम्माणं किं सन्वघादी देसघादि ति । एदेसिं घादिकम्माणं जेसिमोवट्टणा अत्थि ताणि देसघादीणि वंधदि, 'जेसिमोवट्टणा णित्थि ताणि सन्वधादीणि वंधदि। ओवट्टणासण्णा पुन्वं परुविदा।

एतो विदियाए भासगाहाए समुविकत्तणा। तं जहा।

(१५६) चरिमो वादररागो णामागोदाणि वेदणीयं च। वस्सरसंतो बंधदि दिवसरसंतो य जं सेसं।।२०९॥

े विहासा । े चिरमसमयवादरसांपराइयस्स णामा-गोद-वेदणीयाणं द्विदिवंघो । वस्सं देस्णं । तिण्हं घादिकम्माणं मुहुत्तपुधत्ते द्विदिवंघो । एत्तो तदियाए भासगाहाए-सम्विकत्तणा । तं जहा ।

(१५७) चरिमो य सुहुमरागो णामा-गोदाणि चेदणीयं च। दिवसस्संतो बंधादि भिष्णमुहुत्तं तु जं सेसं ॥२१०॥

ेविहासा। चरिमसमयसुहुमसांपराइयस्स णामा-गोदाणं द्विदिवंधो अद्वसुहुत्ता। वेदणीयस्स द्विदिवंधो वारसमुहुत्ता। तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिवंधो अंतोमुहुत्तो। एत्तो चडत्थीए सासगाहाए समृक्कित्तणा।

११. पृ० २०। १२. पृ० २१।

#### (१५८) अध मदि-सुदञ्जावरणे च श्रंतराइए च देसमावरणं। लद्धी य वेदयदे सन्वावरणं श्रलद्धी य ॥२११॥

ेलद्वीए विहासा । जिंद सन्वेसिमक्खराणं खओवसमो गदो तदो सुदावरणं मिद्रआवरणं च देसघादिं वेदयदि । अध एक्कस्स वि अक्खरस्स ण गदो खओवसमो तदो सुद-मिद-आवरणाणि सन्वघादीणि वेदयदि । एवमेदेसिं तिण्हं घादिकम्माणं जासिं पयडीणं खओवसमो गदो तासिं पयडीणं देसघादिउदयो । जासिं पयडीणं खओवसमो ण गदो तासिं पयडीणं सन्वघादिउदओ ।

<sup>४</sup>एचो पंचमीए भासगाहाए सम्रुक्तिचणा ।

#### (१५९) जस-णाममुच्चगोदं वेदयदि णियमसा श्रणंतग्रणं। गुणहीणमंतरायं से काले सेसगा भज्जा॥२१२॥

विहासा जस-णाममुच्चगोदं च अणंतगुणाए सेढीए वेदयदि। सेसाओ णामाओ कथं वेदयदि। जसणामं परिणामपच्चइयं मणुसितिरिक्खजोणियाणं। जाओ असुहाओ परिणामपच्चइगाओ ताओ अणंतगुणहीणाए सेढीए वेदयदि ति। अंतराइयं सन्वमणंतगुणहीणं वेदयदि। भवोपगाहियाओ णामाओ छिन्वहाए वहुीए छिन्वहाए हाणीए अजिद्वाओ। केवलणाणावरणीयं केवलदंसणावरणीयं जदि सन्वचादिं वेदयदि णियमा अणंतगुणहीणं वेदयदि। सेसं चलिवहं णाणावरणीयं जदि सन्वचादिं वेदयदि णियमा अणंतगुणहीणं वेदयदि। अध देसचादिं वेदयदि, एत्थ छिन्वहाए वहुीए छिन्वहाए वहुीए छिन्वहाए हाणीए भजिद्वां। एवं वेव दंसणावरणीयस्स जं सन्वचादिं वेदयदि तं णियमा अणंतगुणहीणं। जं देसचादिं वेदयदि तं छिन्वहाए वहुीए छिन्वहाए हाणीए भजिद्वां। एवं वेदयदि तं छिन्वहाए सहीए छिन्वहाए हाणीए भजिद्वां। एवं वेदयदि तं छिन्वहाए सुलीए सिक्वां। एवं एक्कारसंमी मूलगाहा

#### (१६०) <sup>के</sup> किद्यीकदम्मि कम्मे कं वीचारो दु मोहणीयस्स । सेसाणं कम्माणं तहेव के के दु वीचारो ॥२१३॥

एदिस्स भासगाहा णित्य । 'विहासा । एसा गाहा पुच्छासुत्तं । तदो मोहणी-यस्स पुच्चभणिदं । 'तदो वि पुण इमिस्से गाहाए फस्सकण्णकरणमणुसंवण्णेयव्वं । ठिदिघादेण १, हिदिसंतकम्मेण २, उदएण ३, उदीरणाए ४, हिदिखंडगेण ५, अणुभागघादेण ६, ठिदिसंतकम्मेण ७, अणुभागसंतकम्मेण ८, वंधेण ९, वंधपरि-

१. पृ० २६। २. पृ० २७। ३. पृ० २८। ४. पृ० २९। ५. पृ० ३१।

६. पु० ३२ । ७. पु० ३३ । ८. पु० ३४ । ९. पु० ३५ । १०. पु० ३६ ।

११' पु० ३७। १२. पु० ३८।

हाणीए १०। 'सेसाणि कम्माणि एदेहिं वीचारेहिं अणुमन्गियव्वाणि । अणुमन्गिदे समत्ता एक्कारसमी मूलगाहा भवदि । 'एक्कारस्स होति किट्टीए ति पदं समत्तं ।

र्णतो चत्तारि क्खवणाए ति । तत्थ पढममूलगाहा---

(१६१) किं वेदेंतो किटिं खवेदि किं चावि संछुहंतो वा। संछोहणसुदयेण च ऋणुपुन्वं ऋणणुपुन्वं वा॥२१४॥

<sup>४</sup>एदिस्से एक्का भासगाहा । तं जहा ।

(१६२) पढमं विदियं तदियं वेदेंतो वावि संछुहंतो वा। चरिमं वेदयमाणो खबेदि उभयेण सेसाओ ॥२१५॥

विहासा। तं जहा। पढमं कोहस्स किट्टिं वेदेंतो वा खवेदि, अधवा अवेदेंतो संछुहंतो। जे वे आविष्यवंधा दुसमयूणा ते अवेदेंतो खवेदि केवलं संछुहंतो चेव। पढमसमयवेदगप्पहुिं जाव तिस्से किट्टीए चित्मसमयवेदगो ति ताव एदं किट्टिं वेदेंतो खवेदि। एवमेदं पि पढमिकट्टिं दोहिं पयारेहिं खवेदि किंचि कालं वेदेंतो किंचि कालमवेदेंतो संछुहंतो। जहा पढमिकट्टिं खवेदि तहा विदियं तिद्यं चडत्यं जाव एक्झार-सिमित्त। कोहणी वादरसांपराइयिकट्टीए अन्वहारो। चिरमं वेदेमाणो ति अहिण्यायो जा सुहुमसांपराइयिकट्टी ता चिरमा, तदो तं चिरमिकट्टिं वेदेंतो खवेदि, ण संछुहंतो। सेसाणं किट्टीणं दो दो आविष्यवंधे दुसमयूणे चिरमे संछुहंतो चेव खवेदि, ण वेदेतो। चिरमिकट्टिं वञ्ज दो आविष्यदुसमयूणे च वञ्जणं सेसिकट्टीणं तसुभयेण खवेदि। किंदि अभयेणेति वेदेतो च संछुहंतो च एवसुभयं। पर्ति विदियमुलगाहा।

(१६३) जं वेदेंतो किर्दि खवेदि किं चावि बंधगो तिस्से। जं चावि संछुहंतो तिस्से किं बंधगो चावि॥२१६॥

ें एदिस्से गाहाए एक्का भासगाहा । जहा ।

(१६४) जं जावि संछुहंतो खवेदि किट्टिं अवंधगो तिस्से।
सुहुमिन्ह सांपराए अवंधगो वंधनिद्दएसिं। २१७॥

े विहासा । जं खवेदि किट्टिं णियमा तिस्से बंधगो मोत्तूण दो आविलयबंधे दुसमयूणे सुहुमसांपराइयिकट्टीओ च ।

े<sup>४</sup>एतो तदिया मूलगाहा । तं जहा ।

१. पृ० ४०। २. पृ० ४१। ३. पृ० ४२। ४. पृ० ४३। ५. पृ० ४४। ६. पृ० ४५। ७. पृ० ४६। ८. पृ० ४७। ९. पृ० ४८। १०. पृ० ४९। ११. पृ० ५०। १२. पृ० ५१। १३. पृ० ५२। १४. पृ० ५३।

(१६५) जं जं खवेदि किर्द्धि द्वित-श्रणुभागेसु केसुदीरेदि। संछुहदि श्रण्णिकिष्टिं के काले तासु श्रण्णासु।।२१८॥ पदिस्से दस मूलगाहाओ। तत्थ पढमाए भासगाहाए सम्रुक्कित्रणाण।

(१६६) वंधो व संकमो वा णियमा सन्वेसु द्विविसेसेसु । सन्वेसु चाणुमागेसु संकमो मज्झिमो उदछो॥२१९॥

ैंबंधो व संकमो वा णियमा सन्वेस हिदिविसेसेसु' ति एदं पुच्छासुत्तं। तं जहा। विश्वेषो व संकमो वा णियमा सन्वेस हिदिविसेसेसु ति एदं णव्विद णिहिट्ठं ति एदं पुण पुच्छिदे किं सन्वेस हिदिविसेसेसु, आहो ण सन्वेसु। तदो वत्तव्वं ण सन्वेसु ति। किट्टी-वेदगे पगदं ति चत्तारि मासा एत्तिगाओ हिदीओ वन्हांति। आविष्ठियपविद्वाओ मोत्तूण सेसाओ संकामिन्जंति। "सन्वेसु चाणुभागेसु संकमो मिन्झमो उदयो ति एदं सन्वं वाकरणसुत्तं। सन्वाओ किट्टीओ संकमंति। "जं किट्टिं वेदयदि तिस्से मिन्झमिकट्टीओ उदिण्णाओ। एत्तो विदियाए भासगाहाए समुक्कित्तणा। जहा—

(१६७) संकामेदि उदीरेदि चावि सन्वेहिं डिदिविसेसेहिं। किद्यीए अणुभागे वेदेंतो मज्झिमो णियमा॥२२०॥

विहासा। एसा वि गाहा पुच्छासुत्तं। किं सन्वे हिदिविसेसे संकामेदि उदीरेदि वा आहो ण वत्तन्त्रं। आविष्ठियपविद्वं मोत्तूण सेसाओ सन्वाओ हिदीओ संकामेदि उदीरेदि च। जं किङ्कि वेदेदि तिस्से मिन्झिमिक्झीओ उदीरेदि। एत्तो तिदयाए भास-गाहाए समुक्कित्तणा।

(१६८) श्रोकड्डिद जे श्रंसे से काले किण्णु ते पवेसेदि। श्रोकड्डिदे च पुन्वं सरिसमसरिसे पवेसेदि॥२२१॥

विहासा। एसा वि गाहा पुच्छासुत्तं। ओकड्डदि जे अंसे से काले किण्णु ते पवेसेदि आहो ण ? वत्तव्वं। पवेसेदि ओकड्डिदे च पुव्वमणंतरपुव्वगेण। "सरिस-मसिसे ति णाम का सण्णा। जदि जे अणुभागे उदीरेदि एक्किस्से वग्गणाए सव्वे ते सिसा णाम। अध जे उदीरिदे अणेगासु वग्गणासु ते असिसा णाम। "एदीए सण्णाए से काले जे पवेसेदि ते असिसे पवेसेदि। 'एत्तो चउत्थीए भासगाहाए सम्विकत्त्रणा। तं जहा।

१. पू० ५५ । २. पू० ५७ । ३. पू० ५८ । ४. पू० ५९ । ५. पू० ६० ।

इ. पृ० ६१। ७. पृ० ६२। ८. पृ० ६३। ९. पृ० ६५। १०. पृ० ६६।

११, पृ० ६७। १२. पृ० ६८।

### (१६९) उक्कड्डिद्धिजे श्रंसे से काले किण्णु ते पवेसेदि। उक्कड्डिदे च पुग्वं सरिसमसरिसे पवेसेदि॥२२२॥

एदं पुच्छासुत्तं । ेएदिस्से गाहाए किट्टीकरणप्पहुडि णित्थ अत्थो । हंदि किट्टीकारगो किट्टीवेदगो वा द्विदि-अणुभागे ण उक्कडुदि त्ति । ैजो किट्टीकम्मं सिगवदिरित्तो जीवो तस्म एसो अत्थो पुच्चं परूविदो । एत्तो पंचगी भासगाहा ।

#### (१७०) वंघो व संकमो वा उदयो वा तह पदेसु अणुभागे। बहुगं ते थोवं जे अहेव पुन्वं तहेवेणिंह ॥२२३॥

ैविहासा। तं जहा। संकामगे च चत्तारि मूलगाहाओ तत्थ जा चउत्थी मूलगाहा तिस्से तिण्णि भासगाहाओ तासि जो अत्थो सो इमिस्से वि पंचमीए गाहाए अत्थो कायन्वो। एत्तो छट्टी भासगाहा।

#### (१७१) जो कम्मंसो पविसदि पञ्चोगसा तेण णियमसा श्रहिश्रो। पविसदि ठिदिक्खएण दु गुणेण गणणादियंतेण ॥२२४॥

ंविहासा । जत्तो पाए असंखेन्जाणं समयवद्धाणमुदीरगो तत्तो पाए जमुदीरिन्जदि पदेसग्गं तं थोवं । जमधिहदिगं पविसदि तमसंखेन्जगुणं । असंखेन्ज-लोगमागे उदीरिणा अणुत्तसिद्धी । एतो सत्तमी भासगाहा । तं जहा ।

#### (१७२) त्रावितयं च पविद्वं पश्चोगसा णियससा च उदयादी। उदयादि पदेसग्गं गुणेण गणणादियंतेण॥२२५॥

े विहासा। तं जहा। जमाविलयपिवट्टं पदेसग्गं तमुद्ये थोवं। विदिय-द्विदीए असंखेन्जगुणं। एवमसंखेन्जगुणाए सेढी जाव सन्विस्से आविलयाए।

ें एत्तो अडुमी भासगाहा । तं जहा ।

#### (१७३) जा वरगणा उदीरेदि अणंता तासु संकमदि एक्का । पुन्वपविद्वा णियमा एक्किस्से होंति च अणंता ॥२२६॥

ेविहासा । तं जहा । जा संगहिक ही उदिण्णा तिस्से उविर । असंखेजजिद-भागो हेडा वि असंखेजजिदमागो कि होणमणुदिण्णो । मन्झागारे असंखेनजा भागा कि हीणमुदिण्णा । वित्य जाओ अणुदिण्णाओ कि हीओ तदो एक केक का कि ही

१. पृ०६९। २. पृ०७०। ३. पृ०७१। ४. पृ०७२। ५. पृ०७४।

६. पृ० ७५ । ७. पृ० ७६ । , ८. पृ० ७८ । ९. पृ० ७९ । १०. पृ० ८० ।

११. पृ०८१। १२. पृ०८४। १३. पृ०८५।

सन्त्रासु उदिण्णासु किट्टीसु संकमिद । एदेण कारणेण जा वग्गणा उदीरेदि अणंता तासु संकमिद एक्का त्ति भण्णदि । एक्किस्से वि उदिण्णाए किट्टीए केत्तियाओ किट्टीओ संकमंति । वजाओ आविलयपुन्वपविद्वाओ उदयेण अधिहिदिगं विपन्चंति ताओ सन्वाओ एक्किस्से उदिण्णाए किट्टीए संकमंति । एदेण कारणेण पुन्वपविद्वा एक्किस्से अणंता त्ति भण्णंति । विद्वी णवमी मासगाहा ।

(१७४) जे चावि य श्रणुभागा उदीरदा णियमसा पश्रोगेण । तेयप्पा श्रणुभागा पुव्वपविद्वा परिणमंति ॥२२७॥

विहासा । जाओ किट्टीओ उदिण्णाओ ताओ पहुन्च अणुदीरिन्ज-माणिगाओ वि किट्टीओ जाओ अधिद्विदिगमुद्यं पविसंति ताओ उदीरिन्जमाणि याणं किट्टीणं सरिसाओ भवंति । एत्तो दसमी भासगाहा ।

(१७५) <sup>४</sup>पच्छिम त्रावितयाए समयूणाए दु जे य अणुभागा । जक्कस्स हेद्विमा मिन्झमासु णियमा परिणमंति ॥२२८॥

विहासा । पिन्छमआविलया ति का सण्णा १ जा उदयाविलया सा पिन्छमा-विलया । तदो तिस्से उदयाविलयाए उदयसमयं मोत्तूण सेसेसु समयेसु जा संगह-किट्टीवेदिन्जमाणिगा तिस्से अंतरिकट्टीओ सन्वाओ ताव धरिन्जंति जाव ण उदयं पिन्दाओ ति । उदयं जाधे पिन्हाओ ताघे चेव तिस्से संगहिकट्टीए अग्गिकिट्टिमादिं काद्ण उविर असंखेन्जदिभागो जहिण्णयं किट्टिमादिं काद्ण हेट्टा असंखेन्जदिभागो च मिन्हामिकट्टीसु परिणमदि । खनणाए चउत्थीए मूलगाहाए समुक्तित्तणा ।

(१७६) "िक ही दो कि हिं पुण संकमदि खएण किं पयोगेण। किं सेसगम्हि की हीए संकमो हो दि अण्णिस्से ॥२२९॥

'एदिस्से वे भासगाहाओ ।

(१७७) किहीदो किहिं पुण संकमदे णियमसा पञ्चोगेण। किहीए सेसगं पुण दो त्रावितयाए जं बद्धं॥२३०॥

विहासा । जं संगहिक द्विं वेदेर्ण तदो से काले अण्णसंगहिक द्विं पवेदयित, तदो तिस्से पुन्वसमयवेदिदाए संगहिक द्वीए जे दो आविलयवद्धा है दुसमयूणा आविलय-पविद्वा च अस्सि समए वेदिन्जमाणिगाए संगहिक द्वीए पञ्जोगसा संकमंति ।

१. पृ० ८६ । २. पृ० ८७ । ३. पृ० ८८ । ४. पृ० ८९ । ५. पृ० ९० । ६. पृ० ९१ । ७. पृ० ९२ । ८. पृ० ९३ । ९. पृ० ९४ । १०. पृ० ९५ ।

एसो पढमभासगाहाए अत्थो । एता विदियभासगाहाए समुविकत्तणा-(१७८) समय्णा च पविद्वा आवितया होदि पहमिकटीए। पुण्णा जं वेदयदे एवं दो संकमे होंति॥२३१॥

विहासा। तं जहा। अण्णं कि द्विं संकममाणस्स पुन्ववेदिदाए समयूणा उदयावलिया वेदिज्जमाणिगाए किट्टीए पडिवुण्णा उदयावलिया; एवं किट्टीवेदगस्स उक्कसेण दो आविलयाओ । ैताओ वि किहीदो किहिं संकममाणस्स से काले एक्का उदयाविलया भवदि । चउत्थी मूलगाहा खवणाए समत्ता । एसा परूवणा पुरिस-वेदगस्स कोहेण उवद्विदस्स ।

ॅपुरिसवेदयस्स चेव माणेण उवद्विदस्स णाणत्तं वत्तइस्सामो । "तं जहा । अंतरे अकदे णित्थ णाणत्तं । अंतरे कदे णाणत्तं । अंतरे कदे कोहस्स पढमिट्टदी णितथ, माणस्स अत्थि। सा केम्महंती। जहेही कोहेण उविद्वदस्स कोहस्स पढमहिदी, कोहस्स चैव खवणद्धा तहेही चैव एम्महंती माणेण उवहिदस्स माणस्स पढमडिदी। जैनिह कोहेण उबद्विदो अस्सकण्णकरणं करेदि, माणेण उबद्विदो तम्ह काले कोहं खवेदि। कोहेण उवद्विदस्स जा किट्टीकरणद्वा माणेण उवद्विदस्स तम्हि काले अस्सकण्णकरणद्धा । कोहेण उवद्विदस्स जा कोहस्स खवणद्धा माणेण उवद्विदस्स तिम्ह काले किट्टीकरणद्धा । कोहेण उविद्वदस्स जा माणस्स खवणद्धा, माणेण उवट्टिदस्स तम्हि चेव काले माणस्स खवणद्वा ।

एत्तो पाए जिम्ह जहा कोहेण उविद्वदस्स विही तहा माणेण उविद्वदस्स ।

े पुरिसवेदस्स मायाए उविद्वदस्स णाणत्तं वत्तइस्सामो । तं जहा । कोहेण उविद्वरस जम्महंती कोहरस पढमिंद्वि। कोहरस चैव खवणद्वा माणस्स च खवणद्धा मायाए उविद्वदस्स एम्महंती मायाए पढमद्विदी।

ें कोहेण उवद्विदो जम्हि अस्सकण्णकरणं करेदि, मायाए उवद्विदो तम्हि कोहं खवेदि। कोहेण उवद्विदो जिम्ह किट्टीओ करेदि, मायाए उवद्विदो तिम्ह माणं खवेदि। 'कोहेण उवद्विदो जिम्ह कोहं खवेदि, मायाए उवद्विदो तिम्ह अस्सकण्ण-करणं करेदि । कोहेण उवद्विदो जिम्ह माणं खवेदि, मायाए उवद्विदो तिम्ह किट्टीओ करेदि। विकोहेण उवद्विदो जम्हि माय खवेदि तम्हि चेव मायाए उवद्विदो मायं खवेदि । एत्तो पाए लोभं खवेमाणस्स णत्थि णाणत्तं ।

१. पृ० ९६ । २. पृ० ९७ । ३. पृ० ९८ । ४. पु० ९९ । ५. पृ० १०० । ६. पृष् १०१। ७. पृ० १०२। ८. पृ० १०३ । ९. पु० १०४। १०. पु० १०५। ११.पु० १०६। १२. go १०७। १३. पु० १०८।

पुरिसवेदस्स लोभेण उविद्विद्दस्स णाणतं वत्तइस्सामो । 'जाव अंतरं ण करेदि ताव णित्थ णाणत्तं । अंतरं करेमाणो लोभस्स पढमद्विदिं ठवेदि । सा केम्महंती । जहेही कोहेण उविद्विद्दस्स कोहस्स पढमद्विदी, कोहस्स माणस्स मायाए च खवणाद्धा तहेही लोभेण उविद्विद्दस्स पढमद्विदी । कोहेण उविद्विदो जिम्ह अस्सकण्णकरणं करेदि, लोभेण उविद्विदो तिम्ह माणं खवेदि । कोहेण उविद्विदो जिम्ह कोहं खवेदि, लोभेण उविद्विदो तिम्ह माणं खवेदि । कोहेण उविद्विदो जिम्ह माणं खवेदि, लोभेण उविद्विदो तिम्ह अस्सकण्णकरणं करेदि । कोहेण उविद्विदो जिम्ह मायं खवेदि, लोभेण उविद्विदो तिम्ह किट्टीओ करेदि । कोहेण उविद्विदो जिम्ह लोभं खवेदि, तिम्ह चेव लोभेण उविद्विदो लिम्ह किट्टीओ करेदि । कोहेण उविद्विदो जिम्ह लोभं खवेदि, तिम्ह चेव लोभेण उविद्विदो लिम्ह कोभं खवेदि । एसा सन्वा सिण्णकासणा पुरिसवेदेण उविद्विद्दस्स ।

र्इत्थिवेदेण उविद्वदस्स खनगरस णाणतं वत्तइस्सामो । तं जहा जाव अंतरं ण करेदि ताव णित्थ णाणतं । अंतरं करेमाणो इत्थीवेदस्स खनणद्धा तद्दे ही इत्थीवेदस्स उविद्वदस्स इत्थीवेदस्स पढमिहदी । णवुंसयवेदं खनेमाणस्स णित्थ णाणतं, णवुंसयवेदे खीणे इत्थीवेदं खवेइ । जम्महंती पुरिसवेदेण उविद्वदस्स इत्थीवेदखनणद्धा तम्महंती इत्थीवेदेण उविद्वदस्स इत्थीवेदस्स, खनणद्धा । तदो अनगदवेदो सत्तकम्मंसे खवेदि । सत्तण्हं पि कम्माणं तुल्ला खनणद्धा । सेसेसु पदेसु णित्थ णाणतं ।

एत्तो णवुं सयवेदेण उविहृदस्स ख्वगस्स णाणतं वत्तइस्सामो। जाव अंतरं ण करेदि ताव णित्थ णाणतं अंतरं करेगाणो णवुं सयवेदस्स पढमिहिदिं ठवेदि। जम्महंती इत्थीवेदेण उविहृदस्स इत्थिवेदस्स पढमिहिदी तम्महंती णवुं सयवेदण उविहृदस्स णवुं सयवेदस्स पढमिहिदी। तदो अंतर-दुसमयकदे णवुं सयवेदं खवेदुमाढत्तो। जहे ही पुरिसवेदेण उविहृदस्स णवुं सयवेदस्स खवणद्धा तहे ही णवुं सयवेदेण उविहृदस्स णवुं सयवेदस्स खवणद्धा तहे ही णवुं सयवेदेण उविहृदस्स णवुं सयवेदो खीयदि। जत्दो से काले इत्थीवेदं खवेदुमाढत्तो, णवुं सयवेदं पि खवेदि। पुरिसवेदेण उविहृदस्स जिम्ह इत्थीवेदो खीणो तिम्ह चेव णवुं सयवेदेण उविहृदस्स इत्थवेद-णवुं सयवेदा च दो वि खिन्जंति। तदो अवगतवेदो सत्त कम्मसे खवेदि। सत्तणहं कम्माणं तुन्ला खवणद्धा। सेसेसु पदेसु जधा पुरिसवेदेण उविहृदस्स अहीणमिदिरित्तं तत्थ णाणतं।

े जाघे चरिमसमयसुहुमसांपराइओ जादो ताघे णामा-गोदाणं हिदिवंघो अह-मुहुत्ता । नेदणीयस्स हिदिवंधो बारसमुहुत्ता । तिण्हं घादिकम्माणं हिदिवंधो अंतोमुहुत्तं ।

१. पु० १०९। २. पू० ११०। ३. पू० १११। ४. पू० ११२। ५. पू० ११३।

६. पुरुष ११४। ७. पूरु ११४। ८. पूरु ११५। ९. पूरु ११६। १०. पूरु ११७।

११. पु० ११८ ।

तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिसंतकम्मं अंतोमुहुत्तं । णामा-गोद-वेदणीयाणं द्विदिसंतकम्म-मसंखेजजाणि वस्साणि । मोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं णस्सदि ।

तदो पढमसमयखीणकसायो जादो। ताधे चेव हिदि-अणुमाग- पदेससस अबंधगो। एवं जाव चरिमसमयाहियावलियछदुमत्थो ताव तिण्हं घादिकम्माण-मुदीरगो। तदो दुचरिमसमये णिहा-पयलाणमुदयसंतवोच्छेदो। तदो णाणावरण-दंसणावरण-अंतराह्याणमेगसमयेण संतोदयवोच्छेदो। एत्थुदेसे खीणमोहद्वाए पहिवद्धा एकका मूलगाहा विहासियव्वा। तिस्से समुक्कित्तणा।

(१७९) खीणेसु कसायेसु य सेसाणं के व होति वीचारा। खवणा वा अखवणा वा बंधोदयणिज्जरा वापि॥२३२॥

"संपिं एत्थुद्दे से एक्का संगहणमूलगाहा विहासियव्या । तिस्से समुक्कित्तणा

(१८०) संकामणमोवष्टण-किहीखवणाए खीणमोहंते। खवणा य आणुपुर्वी बोद्धवा मोहणीयस्स ॥२३३॥

तदो अणंतकेवलणाण-दंसण-वीरियजुत्तो जिणो केवली सन्वण्हो सन्वदिसी भवदि सजोगिजिणो ति भण्णइ। विअसंखेन्जगुणाए सेढीए पदेसग्गं णिन्जरेमाणो विहरदि ति। विश्वितमोहवस्ववणा ति समत्ता। विदेश अणंतकेवलणाण-दंसण-वीरियजुदो जिणो केवली सन्वण्हो सन्वदिसी भवदि सजोगिजिणो ति भण्णइ।

## [ब] खवणाहियारचूलिया

ें अणिमन्छिमिस्ससम्मं अहु णवुं सित्थिवेदछक्कं च ।
पुंवेदं च खवेदि दु कोहादीए च संजल्णे ॥१॥
ें अथ थीण गिद्धिकम्मं णिद्दाणिद्दा य पयलपयला य ।
अथ णिरय-तिरियणामा झीणा संछोहणादीसु ॥२॥
ें सन्वस्स मोहणीयस्स आणुपुन्वी य संकमो होइ ।
लोभकसाये णियमा असंकमो होइ वोद्धन्वो ॥३॥
संछुहदि पुरिसवेदे इत्थिवेदं णवुं सयं चेव ।
सत्तेव णोकसाये णियमा कोपिम्ह संछुहदि ॥४॥

१. पृ० ११९ । २. पृ० १२० । ३. पृ० १२३ । ४. पृ० १२४ । ५. पृ० १२५ । ६. पृ० १२६ । ७. पृ० १२८ । ८. पृ० १२८ । ९. पृ० १३० । १०. पृ० १३६ । ११. पृ० १४४ । १२. पृ० १३० । १३. पृ० १३९ । १४. पृ० १४० । १५. पृ० १४१ ।

कोहं संछुहइ माणे माणं मायाए णियमसा छुहइ । मायं च छुहइ लोहे पिंडलोमो संकमो णित्थ ॥५॥ जो जिम्ह संछुहंतो णियमा बंधिम्ह होइ संछुहणा। वंधेण हीणदरगे अहिये वा संकमो णित्य ।।६।। ैवंघेण होइ उदयो अहिओ उदयेण संकमो अहिओ । गुणसेढि अणंतगुणा नोद्धन्त्रा होइ अणुमागे ॥७॥ चंघेण होइ उदयो अहिओ उदयेण संकमो अहिओ। गुणसेहि असंखेन्जा च पदेसग्गेण उदयो च अणंतगुणो संपहि बंधेण होइ अणुभागे। से काले उदयादी संपहि बंधी अणंतगुणी ॥९॥ <sup>र</sup>चरिमे वादररागे णामागोदाणि वेदणीयं च। वस्सरसंतो वंधदि दिवसस्संतो य जं सेसं ॥१०॥ जं चानि संछुहंती खवेइ किट्टिं अवंधगी तिस्से। सुह्रमम्हि संपराये अवंधगो वंधमियराणं ॥११॥ <sup>इ</sup>जाव ण छदुमत्थादो तिण्हं घादीण वेदगो होइ। अथ अंतरेण खड्यो सन्वण्हू सन्वदरिसी य ।।१२।।

#### [स] पिछमखंध-अत्थाहियार

रपिच्छमक्खंघे ति अणियोगदारे तम्हि इमा मंग्गणा । अतीम्रहुत्ते आउगे सेसे तदो आविज्जिदकरणे कदे तदो केविलसमुग्धादं करेदि। पटमसमये दंडं करेदि। तिम्हि द्विदीए असंखेज्जे भागे हणइ। 'सेसस्स च अणुमागस्स अप्पसत्थाणमणंता भागे हणदि। 'तदो विदियसमए कवाडं करेदि। तम्हि सेसिगाए द्विदीए असंखेजजे भागे हणइ। ° सेसस्स च अणुमागस्स अप्पसत्थाणमणंते भागे हणइ। तदो तदिय-समये मंथं करेदि । "हिदि-अणुभागे तहेव णिज्जरयदि । तदो चउत्थसमये लोगं पूरेदि। े लोगे पुण्णे एक्का वरमणा जोगस्स ति समजोगो ति णायव्वो। लोगे पुण्णे अंतोग्रहुत्तं हिदिं ठवेदि । ै संखेज्जगुणमाउआदो । एदेसु चदुसु समएसु अप्प-

१२. पु० १५७। १३. पु० १५८। ११. पु० १५६ ।

४. पू० १४७ । ३. पृ० १४५ । ५. पृ० १४९ । २. पु० १४३ । १. पूर १४२ । ९. पृ० १५४ । १०. पु० १५५ । ८. पू० १५३। ७. पृ० १५२ । ६. पु० १५१ । . . . .

सत्थकम्मंसाणमणुभागस्स अणुसमय-ओवद्दणा । एगसमइओ द्विदिखंडयस्स घादो । रेएचो सेसिगाए द्विदीए संखेडजे भागे हणइ । सेसस्स च अणुभागस्स अणंते भागे हणइ । एचो पाए द्विदिखंडयस्स अणुभागखंडयस्स च अंतोम्रहृत्या उक्कीरणद्वा ।

ैएत्तो अंतोमुहुत्तं गंतूण वादरकायजोगेण वादरमणजोगं णिरुंभइ। तदो अन्तोमुहुत्तेण वादरकायजोगेण वादरविजोगं णिरुंभइ। तदो अन्तोमुहुत्तेण वादरकायजोगेण कायजोगेण वादर-उस्सासणिस्सासं णिरुंभइ। तदो अन्तोमुहुत्तेण वादरकायजोगेण तमेव वादरकायजोगं णिरुंभइ।

ैतदो अन्तोमुहुत्तं गंत्ण सहुमकायजोगेण सहुममणजोगं णिरुंभइ। तदो अंतोमुहुत्तेण सहुमकायजोगेण सहुमविजोगं णिरुंभइ। तदो अंतोमुहुत्तेण सहुम-कायजोगेण सहुमउस्सासं णिरुंभइ। "तदो अन्तोमुहुत्तं गंत्ण सहुमकायजोगेण सहुम-कायजोगं णिरुंभमाणो इमाणि करणाणि करेदि।

पदमसमये अपुन्वपद्याणि करेदि पुन्वपद्याणं हेट्टदो । 'कादिवग्गणाए अविभागपडिन्छेदाणमसंखेन्जदिभागमोकहृदि । जीवपदेसाणं च असंखेन्जदिभागमोकहृदि । ''एवमंतीमृहुत्तमपुन्वपद्दयाणि करेदि । 'असंखेन्जगुणाहीणए सेढीए जीवपदेसाणं 'च असंखेन्जगुणाए सेढीए । ''अपुन्वपद्दयाणि सेढीए असंखेन्जदिभागो । सेढिवग्गम् लस्स वि असंखेन्जदिभागो । पुन्वपद्दयाणं पि असंखेन्जदिभागो सन्वाणि अपुन्वपद्दयाणि । ''एतो अन्तोमृहुत्तं किट्टीओ करेदि । ''अपुन्वपद्दयाणमादिवग्गणाए अविभागपडिन्छेदाणमसंखेन्जदिभागमोकिहुन्जिदि । जीवपदेसाणमसंखेन्जदिभागमोकिहुन्जिदि । जीवपदेसाणमसंखेन्जदिभागमोकहि । जीवपदेसाणमसंखेन्जपणाए सेढीए । जीवपदेसाणमसंखेन्जगुणाए सेढीए । किट्टीगुणगारो पिलदोवमस्स असंखेन्जदिभागो । ''किट्टीओ सेढीए असंखेन्जदिभागो । अपुन्वपद्दयाणं पि असंखेन्जदिभागो । किट्टीकरणद्रे णिद्धिदे से काले पुन्वपद्दयाणि अपुन्वपद्दयाणि च णासेदि । अन्तोम्रहुत्तं किट्टीगदजोगो होदि । सुदुमिकिरियापडिवादिझाणं झायदि । ''किट्टीणं चिरमसमये असंखेन्जे भागे णासेदि । ''नोगम्हि णिरुद्धम्ह आउअ-समाणि कम्माणि होति । तदो अन्तोम्रहुत्तं सेलेसि य पित्वन्जदि । ''समुन्छिण्णिकिरियमणियिट्टिसुक्कन्झाणं झायदि । सेलेसिं अद्धाए झीणाए सन्वकम्मविष्पमुकको एगसमएण सिद्धं गन्छइ ।

१. पृ० १५९ । २. पृ० १६१ । ४. पु० १६३ । ५: पृ० १६४। ३. पू० १६२। ६. पृ० १६५ । ७. पृ० १६६ । १०. पु० १६९ । ८. पृ० १६७ । ९. पू० १६८। ११. पू० १६९। १२. पृ० १७० । १५. पु० १७४ । १४. पृ० १७२ । १३. पृ० १७१ । १६. पू० १७६। १७. पृ० १८० । १९. पूर्व १८४ र १८, पृ० १८२ ।

# २. अवतरणसूची

|                                |    | पृष्ठ संख्या |                                |    | पृष्ठ संख्या          |
|--------------------------------|----|--------------|--------------------------------|----|-----------------------|
|                                | अ  | •            |                                | জ  | •                     |
| अज्झप्पविज्जणिपुणा             | •  | १४६          | जगते त्वया हितमवादि            |    | १३६                   |
| <b>अतस्तुगतिवैकृत्यं</b>       |    | १९२          | जे ते तिलोयमत्थय               |    | १४६                   |
| <b>अधस्तियंगधो</b> र्घ्यं      |    | १९२          | जे मोहसेण्णपच्छिम              |    | १४७                   |
| अनादिकर्मसम्बन <u>्</u> घ      |    | १९०          | जेसि णवप्ययारा '               |    | ं १४६                 |
| अव्भमंडलं व सुत्तं             |    | १४५          | जं एत्यत्यक्खलियं              |    | १४५                   |
| असहायणाणदं <b>स</b> ण          |    | १३५          |                                | त  |                       |
| अहं ममास्रवो वन्धः             |    | १९०          |                                | ** | 900                   |
| अंतोमुहुत्तम <b>ढं</b>         |    | १८०          | ततोऽन्तरायज्ञानघ्न             |    | <b>१</b> ९१           |
|                                | इ  |              | ततोऽप्यूर्घ्यंगतिस्तेषां       |    | \$9 <b>3</b>          |
| इति पञ्चगुरूनेतान्             |    | १४७          | ततः क्षीणचतुष्कर्मा            |    | 999                   |
| इय सुहुमदुरहिगम                |    | १४५          | तन्वी मनोज्ञा सुरभिः           |    | \$93                  |
| 44 98024640                    | ਚ  | • • •        | तव वीयंविष्नविस्रयेन           |    | १३२                   |
| उत्पत्तिश्चविनाशश्च            |    | १९२          | तहविगुरुसंपदायं                |    | १४५                   |
| उत्पात्तरपापनासरप              | ऊ  | ***          | तादात्म्यादुपयुक्तास्ते        |    | १९३                   |
|                                | 91 | 995          | तित्थयरस्स विहारो              |    | १३७                   |
| <b>कर्वगौरववर्माणो</b>         |    | १९२          | तृतीयं काययोगस्य               |    | १७९                   |
|                                | q  | 0.00         | ते उसहसेणपमुहा                 |    | १४५                   |
| एरण्डयन्त्रफेलासु              |    | १९२          |                                | द  |                       |
| एवं तत्त्वपरिज्ञानाद्          |    | १९०          | दण्डप्रथमे समये                |    | १६०                   |
|                                | क  |              | दग्धे बीजे यथात्यन्तं          |    | १९३                   |
| <b>कर्मवन्घनबद्धस्य</b>        |    | १८६          |                                | न  |                       |
| कर्मबन्वनविच्छेदा              |    | १९२          | नभस्तलं पल्लवयन्निव            | •  | १३८                   |
| कायवाक्यमनसां                  |    | १३७          | नृलोकतुल्यविष्कम्भा            |    | १९३                   |
| कुलालचक्रदोलाया                |    | १९२          | नृलाकतुल्यायण्यानम             |    | ***                   |
| कृत्स्नकर्मक्षयादू <b>र्वं</b> |    | 866          |                                | प  | <b>8</b> 5.4 <b>9</b> |
| नेवलणाणदिवायर                  |    | १३५          | पद्धोरियधम्मपहा                |    | १४६                   |
| क्षायिकमेकमनन्तं               |    | ₹₹?          | प्रत्यक्षं तद् भगवता           |    | १९५                   |
|                                | ग  |              | पुण्यकर्मविपाकाच्च             |    | १९४                   |
| गणहरदेवाण णमो                  |    | १४५          | पूर्वाजितं क्षपयतो             |    | १९१                   |
| गर्भसूच्यां विनष्टायां         |    | १९१          |                                | म  |                       |
| 9                              | च  |              | मिथ्यात्वकर्दं <b>मापायात्</b> | •  | १९०                   |
| चतर्थस्यादयोगस्य               |    | १८५          | मुल्लेपसंगनिर्मोक्षा           |    | १९२                   |

| <b>२</b> १० | जयधवलासिहदे कसायपाहुडे |
|-------------|------------------------|
|             | ner næn                |

## हुडे [२. अवतरणसूर्ची

|                                                                                         |               | पुष्ठ संख्या                    |                                                                                                                   | वृष्ठ संस्या                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                         | य             | •                               | स                                                                                                                 |                                   |
| यथाऽघस्तियंगुर्घ्व<br>यथाबीजास्तित्वे<br>लोके चतुर्ज्विहार्येपु<br>लोके तत्सदृशोह्यर्थः | <b>ਲ</b><br>ਕ | १९२<br>१८६<br>१९४<br>१९४        | स त्वन्तर्वाह्यहेतुम्यां<br>सपरं वाहासहियं<br>मुखो वह्निः सुखो वायुः<br>सुपुप्त्यवस्थया तुल्यां<br>सेलेसि संपत्तो | १९०<br>१३३<br>१९४<br>१९४          |
| गर्भसूच्यां विनष्टायां<br>विरागहेतुप्रभवं<br>विवक्षासिन्नघानेऽपि                        |               | \$ ? \$<br>\$ \$ \$<br>\$ \$ \$ | मंसारविषयातीतं<br>संहरति पंचमे<br>स्यादेतदशरीरस्य                                                                 | <b>१</b> ९०<br><b>१</b> ६०<br>१९३ |
| श्ब्दब्रह्मोति शाब्दैः                                                                  | হা            | १४६                             | ह                                                                                                                 |                                   |
| श्रम <del>क्</del> लममदग्याघि<br>शेषकर्मफलोपेक्षां                                      |               | १९४<br>१९१                      | हेयोपायतत्त्वज्ञो<br>होइ सुगमंपि दुग्गम-                                                                          | १९०<br><b>१</b> ४५                |

1 57

#### ३. ऐतिहासिक-नामस्ची

|        |                                                | पृष्ठ                                                     |                                       | पृष्ठ             |  |
|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|
| •      | उसहसेण (गणहर)                                  | १४५                                                       | भट्टारक (वीरसेण)                      | १५६               |  |
|        | गणहरदेव                                        | १४५                                                       | भणंत                                  | , , ,<br>{        |  |
|        | गाहासुत्तयार                                   | १४५                                                       | महावाचय अज्जभंखुखमण                   | १५८               |  |
|        | गोदम (गणहर)                                    | १४१                                                       | महावाचय णागहित्थसमण                   | १५८               |  |
|        | चुण्णिसुत्तयार                                 | ५६                                                        | विहासासुत्तयार                        | 46                |  |
|        | जयघवलाकुसल                                     | १४५                                                       | वीरसेण तंतकार                         | १५६               |  |
| क<br>च | कसायपाहुड<br>चुण्णिसुत्त                       | 8 <sub>,</sub> ग्रन्थ-नामें<br>पृ॰<br>१४८ म<br>१४७, १५८ व | ोल्लेख<br>महाकम्मपसंडिपाहुड<br>वग्गणा | पृ०<br>१४०<br>१२१ |  |
|        |                                                | ५. न्यायो                                                 | क्ति                                  |                   |  |
| अ      | अथेत्ययं निपातः पादपूरणेऽयवाणुवसमीकरणे         |                                                           |                                       |                   |  |
| इ      | इति शब्दोपादानं स्वोक्तिपरि च्छेदे द्रष्टव्यम् |                                                           |                                       |                   |  |
| ਫ      | उपयु क्वादन्यच्छेदः इति वचनात्                 |                                                           |                                       |                   |  |
| य      | यधोद्देशः तथा निदेशः इति न्यायात्              |                                                           |                                       |                   |  |

#### ६ उपदेशभेद

#### १५८ एत्य दुवे उवएसा मस्यित्ति के वि भणंति । तं कर्थ ?

महावाचयाणमञ्जमंखुखमणाणमुवदेसेण लोगे पूरिदे आउगसमं णामा-गोदवेदणीयाणं ठिदिसंतकम्मं ठवेदि महावाचयाणं णागहित्यखवणाणमुवएसेण लोगे पूरिदे णामा-गोद-वेदणीयाणं द्विदिसंतकम्ममंतोमुहुत्त-पमाणं होदि । होतं पि आउगादो संखेज्जगुणमेत्तं ठवेदि ति । णवरि एसो वक्खाणसंपदाओ चुण्णिसुत्त-विरुद्धो । चुण्णिसुत्ते मुत्तकंठमेव संखेज्जगुणमाउआदो ति णिद्दिट्ठत्तादो । तदो पवाइज्जंतोवएसो एसो चेव पहाणमावेणावलंवेयन्वो, अण्णहा सुत्तपिष्ठिणयत्तावत्तीदो ।

•



# शुाद्धपत्र

#### जयधवला भाग १

पुराना संस्करण

पृष्ठ पंवित

प्रश्न या सुझाव

९ १६ "सो ऐसा भी निश्चय नहीं करना चाहिए", इसकी जगह 'सो ऐसा भी निश्चय नहीं करना चाहिए कि सराग-संयम ही गुणश्रेणिनिजंरा का कारण है।' ऐसा पाठ चाहिए।

( नवीन संस्करण पु० ८ पं० १५ )

- २४ १४ "केवलज्ञानावरण कर्म केवलज्ञान का पूरी तरह से घात नहीं कर सकता है," इस कथन की जगह 'केवलज्ञानावरण कर्म ज्ञान का पूरी तरह घात नहीं कर सकता है"; ऐसा हो तो ठीक है। (नवीन संस्करण पृ० २१, पं० २६-२७)
- ५८ १९ "यदि जीव और शरीर में एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्ध नहीं माना जायगा तो जीव के गमन करने पर शरीर को गमन नहीं करना चाहिए।"
  यहाँ 'एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्ध' की जगह 'बन्द-सम्बन्ध'; ऐसा होना चाहिए।
  (नवीन संस्करण प० ५२, पं० २७-२८)

समाधान

यह वाक्य आचार्य ने इस अपेक्षा से लिखा है कि सरागसंयम के काल में जो रत्नत्रयरूप आत्म-परिणाम होता है वह असंख्यातगुणी कर्मेनिर्जरा का कारण है। उस संयम में जितना रागांश है वह बच्च का हेतु है, इसिलए उपचार से सरागसंयम को भी कर्मनिर्जरा का कारण कहा गया है। परमार्थ से देखा जाए तो रत्नत्रय-परिणाम स्वयं होता है और उस समय कर्म-निर्जरा स्वयं होती है, ऐसा इनमें अविनामाव सम्बन्ध है। इस अपेक्षा से रत्नत्रय कर्मे-निर्जरा का कारण है, यह यहाँ विवक्षित है। उसमें उपचार करके यहाँ सरागसंयम को भी कर्मनिर्जरा का कारण कहा गया है।

सामान्य ज्ञानशक्ति का कभी घात होता नहीं, इसीलिए मूल में जो कथन आया है, वह ठीक है। उसी के अनुसार हमने उक्त वाक्य लिखा है। उसमें विवाद नहीं होना चाहिए।

यहाँ एक क्षेत्रावगाह के विषय में जो शंका उपस्थित की गई है वह ठीक होकर भी प्रकरण के अनुसार उसका खुलासा ही जाता है। वह इस प्रकार है कि निमित-नैमितिकरूप से एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध है, इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए। यहाँ जीव का कर्म के साथ बन्ध, उदय आदि रूप निमित्त-नैमित्तिक एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध है और धर्म, अधर्म, आकाश द्रव्यों का जीव-पुद्गल के गति, स्थिति और अवगाह में निमित्त-नैमित्तिकरूप से एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध है। यहाँ कालद्रव्य की अपेक्षा कथन नहीं किया। प्रकरण के अनुसार यह जक्त संशोधन का खुलासा है। जीव और कर्म का बन्ध की अपेक्षा जो एकत्व कहा गया है वह असद्भूत व्यवहार नय से ही कहा गया है, परमार्थ से नहीं।

पुराना संस्करण

पृष्ठ पंक्ति

प्रश्त या सुझाव

६३ १४ यहाँ "अर्थात् स्थितिवन्ध का अभाव" के स्थान पर 'अर्थात् स्थिति का क्षय', होना चाहिए । इसी तरह पं० १५-१६ में "अर्थात् नवीन कर्मो में स्थिति नहीं पड़ती है", इसके स्थान पर 'अर्थात् स्थिति का क्षय होता है', ऐसा चाहिए।

समाधान

शंकाकार ने जो शंका उपस्थित की है वह इस अपेक्षा से ठीक नहीं है। क्योंकि वहाँ मूल में उद्धृत गाथा का अर्थ मात्र किया गया है। यहाँ भाई कहना चाहते हैं कि स्थिति के क्षय से कर्मों का क्षय होता है, सो केवल स्थिति के ही क्षय से कर्मों का अभाव नहीं होता। परन्तु प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशों के बन्च के अभाव से कर्मों का क्षय होता है। यहाँ बन्च से मतलब निमित-नैमित्तिकरूप से जीव के साथ चिरकाल से बन्च को प्राप्त हुए कर्म लेना चाहिए; यहाँ नवीन बन्च से मतलब नहीं है।

६७ १० ''यदि कहा जाय कि केवली अभूनार्थ का प्रतिपादन करते हैं ''''' ।'' यहाँ 'अभूतार्थ' के स्थान पर 'असत्य' होना चाहिए। | नवीन संस्करण पृ०६० पं०२०] यहाँ अभूतार्थ शब्द असत्य के अर्थ में ही आया है, इसलिए जिज्ञासुओं को वैसा ही समझना चाहिए। सुझाव प्रदाता ने जो समयसार गाथा ४६ का उद्व-रण देकर अपने कथन की पुष्टि करनी चाही है वह ठीक नहीं है। क्योंकि केवली भगवान् ने जैसा ज्ञेय है वैसा ही जाना है।

१०५ १४ यहाँ इस पंक्ति में 'शुद्धयोग' शब्द जो रूपा है वह नहीं होना चाहिए। [नवीन संस्करण पृ०९६ पं०१३]

इस सम्बन्ध में "शुद्धमनोवाक्कायक्रियाः" इस वाक्य के आधार पर शुद्ध-योग यह अर्थ [ गाया का अर्थ करते हुए ] किया गया है। यह तो हम जानते हैं कि योग शुभ या अशुभ दो ही प्रकार का होता है तथा वह खौदयिकभाव स्वरूप है, यह भी हम जनते हैं। पर प्रकृत में शुभ उपयोग के साथ शुद्ध योग यह अर्थ गाथा से फलित होने से हमने वैसा ही अर्थ किया है।

२३२ १७-२१ "एक समयवर्ती पर्याय अर्थपर्याय है और चिरकालस्थायी पर्याय व्यञ्जनपर्याय है"; क्या यह हमारा चिन्तन ठीक है; संक्षेप में समझाइए। [नवीन संस्करण पृ० २११ ८०१९-२३]

इस विषय में हमारा इतना कहना है कि पर्याय चाहे अर्थंपर्याय हो या व्यञ्जनपर्याय हो, वह प्रत्येक समय में वदलती है। व्यंजनपर्याय को जो चिरस्थायी कहा गया है वह प्रत्येक समय में होने वाली पर्यायों में सदृशपने की विवक्षा से ही कहा गया है। ऐसा हो अन्यत्र जानना। प्राना संस्करण

पृष्ठ पंक्ति

प्रश्न या सुझाव

- २५१ ५-६ "कार्यं की पूर्वंवर्ती पर्याय को प्रागमाव और उत्तरवर्ती पर्याय को प्रघ्वंसामाव कहते हैं"; इसकी जगह ऐसा लिखना उचित होगा:— 'कार्यं से पूर्वंवर्ती पर्याय में कार्यं का प्रागमाव रहता है तथा कार्यं से उत्तरकालवर्ती पर्याय में कार्यं का प्रघ्वंसामाव होता है'। [नवीन संस्करण पृ० २२७ पं० ३१-३२]
- २६२ ९-१० द्रव्यायिक नयों का विषय मुख्यरूप से द्रव्य होते हुए भी गीणरूप से पर्याय भी लिया गया है।

सुभाव: --द्रव्याधिक नय का विषय गौणरूप से भी पर्याय नहीं है। [नवीन संस्करण पृ० २३७ पं० ३०-३१]

- २६४ ५ में ''सुद्धे'' के स्थान में 'असुद्धे' होना चाहिए। [नवीन संस्करण पृ० २४० पं० ४]
- २६६ ४ § २१६ से नया पेरा नहीं होना चाहिए [नवीन संस्करण पृ० २४१]
- २८९ ४ मूल पाठ में 'भवा' है, किन्तु भवा के पश्चात् कोष्ठक में "भावा" बढा दिया है। अर्थ करते हुए पंक्ति २१ में भव न लिखकर भाव लिख दिया है; सो क्यों? [नवीन संस्करण पृ० २६३ पं० २]
- २९४ २९ "पदार्थ की" के स्थान पर 'कार्य की' होना चिहुए।

   [नवीन संस्करण पु० २६८ पं० २-४]
- ३५९ पंक्ति १ में "आवरणस्स" के स्थान पर 'आवारयस्स' पद चाहिए तथा पंक्ति ११ में "आवरण का" की जगह 'आवारक का"; ऐसा पाठ होना ठीक लगता है। [नवीन संकरण पू० ३२६-२७-२८]

#### समाधान

जो पुस्तक में छपा है वह संक्षिप्त है। विस्तृत खुलासा इस प्रकार है—अव्यवहित पूर्ववर्ती पर्याय-युक्त द्रव्य को प्रागभाव कहते हैं और अव्यवहित उत्तरपर्याय युक्त द्रव्य को कार्य कहते हैं। पूर्ववर्ती पर्याययुक्त द्रव्य का अव्यवहित उत्तरकालवर्ती पर्याय-युक्त द्रव्य प्रव्वंसाभाव है।

वर्तमानग्राही नैगम नय की दृष्टि को भी संगृहीत करने के अभिप्राय से ही हमने यह वाक्य लिखा है कि द्रव्याधिक नय का विषय मुख्यरूप से द्रव्य होते हुए भी गौणरूप से पर्याय भी लिया गया है।

सुझाव ठीक है। पर प्रतियों में सुद्धे पाठ उपलब्ध हुआ, इसलिये वैसा रहने दिया है

विषय स्फोट का होने से नया पेरा किया गया है।

यहाँ प्रागभाव के विनाश की विवक्षा होने से द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा कथन करना मुख्य है। इसलिए भव के स्थान में भाव, यह संशोधन किया है। ऐसा करने पर गाथा से कोई विरोध भी नहीं बाता; क्योंकि गाथा में जिन प्रकृतियों का उदय भव को निमित्त करके होता है, यह दिखाना मुख्य है। यहाँ वह विवक्षा नहों है।

दृष्टान्त को घ्यान में रखकर 'पदर्थ' अर्थ किया है। उसके स्थान में कार्य पद स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकृत में आवरण से ही आवरण करने वाले का ग्रहण हो जाता है, इसलिए मूलपाठ में संशोधन नहीं किया; मूल प्रति के अनुसार ही पाठ रहने दिया है। प्राना संस्करण

पुष्ठ पंक्ति

प्रश्न या सुझाव

४०१ १३-१५ "त्रसनाली के चौदह भागों में से कुछ कम ६ भाग और एक भाग, दो भाग आदि रूप जो स्पर्श कहा है वह कम से सामान्य नारकी और दूसरी, तीसरी आदि पृथ्वियों के नारिकयों का अतीत-कालीन स्पर्शन जानना चाहिए।" [नवीन संस्करण पृ० ३६६ पं० १९] प्रश्न—यह अतीतकालीन स्पर्शन किस अपेक्षा से बनेगा?

४०३ १४-१५ "मारणोतिक और उपपाद-पद-परिणत

उक्त जीव ही त्रस नाली के वाहर
पाये जाते हैं, इस बात का ज्ञान कराने
के लिए उक्त जीवों का अतीतकालीन
स्पर्णन दो प्रकार का कहा है"।

[नवीन संस्करण पृ० ३६८]
कृपया इसका खुलासा करें

४०३ २६-२९ यहाँ दूसरे विशेषायं में लिखा है—

"वैक्रियिकशरीर नाम कमें के उदय से

जिन्हें वैक्रियिक शरीर प्राप्त है उनका

मारणांतिक समुद्धात त्रस नाली के
भीतर मध्यलोक से नीचे ६ राजू और
ऊपर ७ राजू क्षेत्र में ही होता है,

इस बात का ज्ञान कराने के लिए

यहाँ अतीतकालीन स्पर्शन दो प्रकार
का कहा है।

निवीन संस्करण पृ० ३६८ पं० २६-२९] कृपया स्पष्ट खुलासा करिए ।

#### समाधान

मारणान्तिक समुद्घात तथा उपपाद की अपेक्षा यह अतीतकालीन स्पर्शन जानना चाहिए।

खुलासा इस प्रकार है-मारणांतिक समुद्धात और उपपात परिणत उक्त जीव त्रसनाली के बाहर भी पाए जाते हैं इसका ज्ञान कराने के लिए उक्त जीवों का अतीतकालीन स्पर्णन सर्व लोक कहा है और विहारवत्स्वस्थान की अपेक्षा त्रसनाली के चौदह भागों में से ८ भाग स्पर्शन कहा है। इस प्रकार अतीतकालीन स्पर्णन दो प्रकार का कहा है।

वात यह है कि वैक्रियिक शरीर वालों द्वारा मारणांतिक समुद्धात की अपेक्षा त्रसनाली के भीतर मध्यलोक से नीचे ६ राजू और ऊपर ७ राजू; इस तरह तरह राजू स्पर्शन बनता है। तथा विहारवत् स्वस्थान की अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम ८ राजू [ऊपर ६ राजू, नीचे ८ राजू वनता है। इस तरह कुछ कम १३ राजू तथा कुछ कम ८ राजू। इस तरह अतीतकालीनं स्पर्शन दो प्रकार का बन जाता है। शेष सुगम है। पुष्ठ पंक्ति

अशुद्ध

शृद्ध

३६ २२ मरण और व्याघात की

मरण की ।

५१ ६ सुझाव—''संजदा० वत्तन्वं' के स्थान पर 'संजदा० (जहाक्खाद०) वत्तन्वं' चहिए। मूल प्रति में संजदा० ऐसा पाठ है। उसके स्थान
में यह सुझाव है। समाधान यह है कि मणपज्जव०
संजदा० ऐसा पाठ है। इसमें मणपज्जव के आगे 'o'
ऐसा संकेत है। उससे जैसे केवलज्ञानियों का ग्रहण हो
जाता है उसी प्रकार संजदा० के आगे जो 'o' ऐसा
संकेत है उससे अपनी विधेपतासहित संयत के उत्तरमेदों का भी ग्रहण हो जाता है; क्योंकि यहाँ उक्त
जीवों में दथासम्भव सभी मार्गणाओं में मोहनीय की
विभक्ति और अविभक्ति से ग्रुक्त संख्यात जीव ही
होते हैं।

५६ ५ 'सुहुमवाउ० अपज्ज० वणण्कित' के
स्थान में सुझाव :''सुहुमवाउ० अपज्ज० [ बादरवणप्कितपत्तेय० वादरवणप्कित्विय अपज्ज०
वादरिणगोदपिदिट्टिद० बादरिणगोदपिदिट्टिद-अपज्ज० ] वणप्कित'' ऐसा पाठ
चाहिए।

सुझाव ठीक है। मूलताड़प्रतियों से ही इसका निर्णय हो सकता है कि यह सुझाया गया अंश जोड़ना ठीक है, अथवा अन्य मार्गणाओं में इन्हें गिंत समझा गया है।

५८ १० मनुष्यों में मोहनीय विभक्ति वाले मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनी कितने सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियों में मोहनीय विभक्ति वाले कितने

६३ ४ ''सुहुमपुढिनि॰'' के स्थान में सुझान—
'[वादरवणप्फिट पत्तेय० बादरवणप्फिट
पत्तेय अपज्ज० बादरिणगोदपिदिद्विद०
बादरिणगोदपिदिद्विद अपज्ज०] सुहुमपुढिनि॰' ऐसा पाठ चाहिए।

पृष्ठ ५६ पं०५ के सुझाव का जो समाधान किया है वही यहाँ पर समझना चाहिए।

६८ ४ ''खेत्तभंगो।'' के स्थान में सुझाव:—
'खेत्तभंगो विजिन्वय-विहत्ति० केविडय०
खे० पोसिदं? लोगस्स असंखेज्जिदिभागो;
अट्ठ-तेरह-चोद्दस भागा वा देसूणा]'

मूल ताड़पत्रीय प्रतियों में सुझाव के अनुसार पाठ होना चाहिए तभी वह प्राह्य हो सकता है। अन्यथा ओघ के अनुसार जानना चाहिए। किन्तु स्पर्शन प्ररूपणा में वैक्रियिककाययोगियों का स्पर्शन मूल में छूटा हुआ मान लें तो सुझाव के अनुसार "वैडिक्यय-विहत्ति केव खेतां फोसिदं? लोगस्स असंखेज्जिद-भागो, अट्ठ-तेरस-चोइसभागा वा देस्णा", यह स्पर्शन वन जायगा। यह ताड़पत्रीय प्रतियों से विशेष मालूम पड़ सकता है।

| पृष्ठ      | पंक्तित | ् अशु <u>द्ध</u>                       | शुद्ध                                      |
|------------|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| ९५         | १२      | पुरुष वेद के समान है।                  | पुरुषवेदी के समान है।                      |
| १०१        | २९      | मिथ्यात्व को                           | सासादन को                                  |
| १०८        | 28-21   | ५ विशेष की अपेक्षा "अन्तर्मुहूर्तं है। | x x x'                                     |
| १२६        | १       | एवं मणुसपज्ज०                          | एवं मणुस-मणुसपन्ज०                         |
| १३०        | १४      | पुरुषवेद के                            | पुरुषवेदी के                               |
| १३४        |         | कृष्ण आदि तीन                          | कापोत, पीत, पद्म; ये तीन                   |
| १३४        | २०      | रोष का                                 | शेष दो का                                  |
| १५१        | 8       | एवं कायजोगि-ओरालियमिस्स०               | एवं कायजोगि-ओरालिय-ओरालिय-मिस्स०           |
| १५१        | २२      | इसी प्रकार काययोगी, औदारिक             | इसी प्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिक- |
|            |         | मिश्रकाययोगी                           | मिश्रकाययोगी                               |
| १५८        | ,8      | एवं पंचिदिय                            | एवं पढमपुढवि-पंचिदिय-                      |
| १५८        | २२      | इसी प्रकार पंचेन्द्रिय                 | इसी प्रकार प्रथम पृथिवी, पंचेन्द्रिय       |
| १८०        | २३      | सविभक्ति वाले                          | विभक्ति वाले                               |
| १९४        | 8       | [ सट्टक॰ ]                             | बारसक॰                                     |
| १९४        | २०      | <b>अाठ क्षाय</b>                       | वारह कषाय                                  |
| २२८        | २३      | किसी भी जीव के                         | किसी भी मिथ्यादृष्टि जीव के                |
| २२९        | 9       | एवं सामाइय-छेदोव०                      | एवं संजद-सामाइय-छेदोव० 🕜                   |
| २२९        | ३१      | इसी प्रकार सामायिक                     | इसी प्रकार संयत सामायिक                    |
| २४२        | २२      | स्त्री वेद के "किसी एक के              | पुरुष वेद के                               |
| २४२        | २५      | स्त्रीवेद                              | स्त्रीवेद या नपुंसकवेद                     |
| २४२        | २८      | अतः अन्य वेद                           | अतः पुरुषवेद                               |
| २४३        | २८      | या नपुंसकवेद`                          | ×                                          |
| २४३        | ३०      | दो समय                                 | एक समय                                     |
| २४३        | ₹ १     | दो समय                                 | एक समय                                     |
| २४९        |         | आयु के                                 | काल के                                     |
| २५५        | १८      | जीव असंख्यातवें                        | जीव पत्य के असंस्थातचें                    |
| २५८        | 4       | सम्यक् प्रकृति की                      | सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति की                 |
| २५८        |         | सम्यग्मिथ्यात्व की                     | सम्यक्त्व प्रकृति की                       |
| २६०        | १६      | काल ओघ के                              | काल तिर्यंञ्च ओघ के                        |
| ,२६०       | २९      | सम्यग्मिथ्यात्व ,                      | सम्यक्त्व व सम्यग्मिध्यात्व-               |
| २६१        | 8       | सम्यग्मिथ्यात्व की                     | सम्यक् प्रकृति की                          |
| २६५        |         | ओघ के समान                             | देव ओघ के समान                             |
| २७५        | 38      | मिथ्यात्व में                          | सासादन में                                 |
| २८७        | 88      | तीनों ;                                | सब                                         |
| २८७        | •       | तीनों                                  | सब                                         |
| २८७<br>२०२ |         | तीनों                                  | सब                                         |
| २९२        | २३      | तीनों लेश्या वालों के                  | ×                                          |

| पुष्ठ       | पंक्ति | अशुद्ध                                           | શુદ્ધ                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३१२         | ą      | संजदासंजद                                        | ×                                                                                                                                                                                       |
| <b>३१</b> २ | 8      | संयतासंयत ' '                                    | ×                                                                                                                                                                                       |
| ३१५         | ११     | अनाहारक काययोगियों में                           | अनाहारकों में                                                                                                                                                                           |
| ३१५         | २४     | ४९०४९                                            | ५९०४९                                                                                                                                                                                   |
| ३१५         | οĘ     | २३                                               | <b>१</b> ३,                                                                                                                                                                             |
| ३२०         | १५     | योनिमती ,                                        | योनिनी (इसी प्रकार सर्वत्र योनिमती के स्थान में<br>योनिनी समझना, क्योंकि 'तिर्यच' पद के साथ 'योनि'<br>पद लगाने का नियम है। बतः स्त्रीवेदी तिर्यंचों के लिये<br>तियंग्योनिनी कहा जायेगा। |
| ३२०         | १९     | ज्योतिषी देवों तक                                | लब्ध्यपर्याप्तकों को छोड़कर ज्योतिषी देवों तक                                                                                                                                           |
| ३२८         | ģo     | स्त्रीवेदी मनुष्यों                              | मनुष्यिनियों (स्त्रीवेदी मनुष्यों की संज्ञा ही मनुष्यिनी<br>है। आगे भी इसी प्रकार समझना चाहिये।)                                                                                        |
| ३२८         | ११     | कृतकृत्यवेदक सम्य०                               | कृतकृत्यवेदक और क्षायिकसम्य०                                                                                                                                                            |
| ३२८         | १२     | २२                                               | २२ व २१                                                                                                                                                                                 |
| ३४५         | 74     | और नपुंसकवेद                                     | ×                                                                                                                                                                                       |
| 386         | ą      | तेवीस-तेरस                                       | तेवीस-बावीस-तेरस (स्त्रीवेदी का अर्थं द्रव्य से पुरुष<br>हो और भाव से स्त्रीवेदी, ऐसा जानना।)                                                                                           |
| ३४८         | १४     | एक मास पृथक्तव                                   | मास पृथक्त्व ( एक मास पृथक्त्व का भी वही अर्थ है ।<br>फिर भी स्पष्टता के लिये संगोधन में ले लिया है । )                                                                                 |
| ३४८         | २६     | तेईस-तेरह                                        | तेईस-बाईस-तेरह                                                                                                                                                                          |
| ३४९         | २३     | भौर नपुंसकवेदी                                   | ×                                                                                                                                                                                       |
| ३४९         | 78-76  | तथा नपुंसकवेदी जीव वर्षंपृथक्त                   | ×                                                                                                                                                                                       |
| ३५४         | 38     | 78                                               | ×                                                                                                                                                                                       |
| ३५५         | 6      | सात                                              | छह                                                                                                                                                                                      |
| ३६४         | २०     | दो''' तीन                                        | तीन " दो                                                                                                                                                                                |
| ३७६         | ११     | तथा सीघर्मं                                      | तथा सामान्य देव व सौधर्म                                                                                                                                                                |
| ३७९         | ₹      | संखेजजगुणा                                       | असंखेज्जगुणा ।                                                                                                                                                                          |
| ३७९         | १५     | संख्यातगुणे                                      | <b>असं</b> ख्यातगुणे                                                                                                                                                                    |
| ३८२         | y      | सन्वत्थोवा एकवि॰, चउवीसवि॰<br>संखे॰ गुणा, एकवीस॰ | सन्वत्योवा एकवीस० चउवीसवि० संखे० गुणा एकविह०                                                                                                                                            |
| ३८२         | 58-50  | । एक विभक्ति वाले'''इनसे इक्कीस                  | इक्कीस विभक्ति वाले""इनसे एक०                                                                                                                                                           |
| ३८६         | 8      | सत्तम                                            | सत्त॰                                                                                                                                                                                   |
| ३८६         | १७     | सातवीं पृथिवी के                                 | सातों पृथिवियों के                                                                                                                                                                      |
| ३९३         | २७     | अपर्याप्त                                        | पर्याप्त                                                                                                                                                                                |
| <i>३९७</i>  | २३     | है । अवस्थित                                     | है। अल्पतर विभक्ति का जघन्य अन्तर दो समय<br>कम दो आविल और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्घ-<br>पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण है। अवस्थित                                                              |
| ३९७         | 38     | अट्ठाईस प्रकृतियों की सत्ता रूप से               | X                                                                                                                                                                                       |

| पृष्ठ | पंक्ति      | <b>अ</b> शुद्ध                                       | शुद्ध                                                             |
|-------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 800   | 28          |                                                      | पीत अदि तीन                                                       |
| ४१०   | १०          |                                                      | अप् <b>ज्ज॰ तसअप</b> ञ्ज॰                                         |
| 890   | 3,8         | अपर्याप्तक जीवों में                                 | अपर्याप्तक तथा त्रस अपर्याप्तक जीवों में                          |
| 899   | 6           | मण्पज्जव० सामा-                                      | मणप्रजव० संजद० सामा-                                              |
| ४११   | २८          | मन:पर्ययज्ञानी                                       | मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामा-                                       |
| ४१६   | 6           | अंतोम्हत्तं                                          | अंतोमुहुत्तं। एवं अपगदवे०। णवरि अप्प० जह०                         |
| •     |             | 42                                                   | एगसमओ, उक्त० संखेज्जा समया।                                       |
| ४१६   | २८          | अन्तर्मृहूर्त है ।                                   | अन्तर्मृहूर्त है। इसी प्रकार अपगतवेदी के जानना चाहिए।             |
|       |             |                                                      | इतनी विशेपता है कि अल्पतर विभक्ति स्थान वाले                      |
|       |             |                                                      | जीवों का जघन्य एक समय और उत्कृष्ट काल संस्थात                     |
|       |             |                                                      | समय है।                                                           |
| ४२२   | २९          | पंचेन्द्रिय तियंञ्च, सामान्य                         | पंचेन्द्रिय विर्यंच सामान्य                                       |
| ४२७   | ४           | स्णिष्                                               | अस्पिण ०                                                          |
| ४२७   | ξ 3         | संज्ञो                                               | वसंशी                                                             |
| ४२८   | •           | देव० विकलेन्द्रिय                                    | देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय,                            |
| ४४९   | <i>56-3</i> | <ul> <li>प्रारम्भ में पल्यचढ्ढेलना करावें</li> </ul> | प्रारम्भ में अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना करावें                    |
| ४५०   | ų           |                                                      | ×                                                                 |
| ४५१   | 19          | पज्जत्त-औरालियमिस्स                                  | पज्जत्त-तस अपर्जा० ओरालिय                                         |
| ४५१   | २३          | अपर्याप्त औदारिक-मिश्र                               | अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, औदारिक-मिश्र                           |
| ४५४   | Ą           | संखेजजभागहाणी जहण्णुक्क०                             | संखेजजभागहाणी-संखेजजगुणहाणी जहण्णुक्क०                            |
| ጻሰጸ   | १५          | संख्यातभागहानि का जघन्य                              | संख्यातभागहानि और संस्यातगुणहानि का जघन्य                         |
| ४५५   | ź           | संजदासंजद०। चक्खु०                                   | संजदासंजद०। असंजद तिरिक्खभंगो चक्खु०                              |
| ४५५   | १५          | चाहिए । चक्षुदर्शनी                                  | चाहिए । असंयत जीवों का तिर्यंचों के समान भंग है ।<br>चक्षुदर्शंनी |
| ४६०   | 3           | एवं मणप्ज्जव०                                        | एवं अपगदवेदी-मणपज्जव०                                             |
| ४६०   | १५          | इसी प्रकार मनः पयंयज्ञानी                            | इसी प्रकार अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी                               |
| ४६२   | 6           | सण्णित्ति०                                           | सुक्क० सण्णित्ति०                                                 |
| ४६२   | २४          | संज्ञी जीवों का                                      | शुक्ल लेक्या वाले और संज्ञी जीवों का                              |
| ४६४   | ٤           | सण्णि                                                | असण्णि                                                            |
| ४६४   | १ २६        | संज्ञी '                                             | असंज्ञी .                                                         |
| ४६४   | 30          | असंख्यातवें भाग                                      | संख्यातवें भाग                                                    |
| ४६८   | ٤           | मिस्स०-आहार-मिस्स० अकसा०                             | मिस्स० आहार० आहारमिस्स० अपगदवेद० अकसा०                            |
| ४६८   | ८ २८        | योगी, आहारमिश्रकाययोगी, अकषायी                       | योगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी<br>अपगतवेदी, अकषायी         |
| 86    | ९ ११        | श्रुतज्ञानी                                          | श्रुत अज्ञानी                                                     |
| ४२    | ८१०         | जहान्खाद० उवसम०,                                     | जहाक्खाद० अभवसि० उवसम०                                            |
|       |             | यथास्यातसंयत-उपशम                                    | यथाख्यातसंयत अभवसिद्धिक, उपशम                                     |
| ४२    | ८ २९        | २१ अभन्यों केनहीं किया है।                           | ×                                                                 |
|       |             | •                                                    |                                                                   |

| पृष्ठ                      | पंक्ति       | <b>अ</b> गुद्ध                                                                          | शुद्ध                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १०                         | 8            | पत्तेय भ्रपक्ज०- तेल-                                                                   | पत्तेयमपञ्ज•- [ सुहुमपुढवि॰ पञ्जत्तापञ्जत्त-सुहुम-<br>•सार• पञ्जत्तापञ्जत्त०- ] तेर                                                                                                                |
| <b>१०</b>                  | <del>-</del> | जलकालिक<br>अग्निकायिक, वायुकायिक                                                        | जलकायिक<br>सूक्ष्म पृथ्वीकायिक, सूक्ष्म पृथ्वीकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म<br>पृथ्वीकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्मजलकायिक, सूक्ष्म जलकायिक<br>पर्याप्त, सूक्ष्म जलकायिक अपर्याप्त, अग्निकायिक, वायु-<br>कायिक |
| ११                         | ₹            | वादरे इंदियपज्ज०- बादरपुढवि०<br>बादर पुढविपज्ज०                                         | बादरे इंदियपज्ज ०- पुढवि, बादरपुढवि०- बादरपुढिवि•<br>पज्ज०- आउ०-                                                                                                                                   |
| ११<br>११<br>११             | २०<br>२१     | संयतासंयत<br>पर्याप्त, बादर पृथिवीकायिक<br>कायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक                 | असंयत सम्यग्दृष्टि या संयतासंयत<br>पर्याप्त, पृथ्वीकायिक, बादरपृथ्वीकायिक<br>कायिक पर्याप्त, जलकायिक, बादरजलकायिक,                                                                                 |
| १२<br>१८<br>१८<br>१९<br>१९ |              | उत्कृष्ट<br>बादर ऐकेन्द्रिय पर्याप्त<br>उत्कृष्ट किसके.<br>भोहनीय की स्थिति<br>घात करके | जवन्य<br>बादर एकेन्द्रिय तथा उसके पर्याप्त<br>उत्कृष्ट स्थिति किसके<br>मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति<br>घात न करके                                                                                     |
| 38                         | २१           | सत्त्वकाल एक समय कम                                                                     | सत्त्वकाल एक समय है, अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य<br>सत्त्वकाल एक समय कम                                                                                                                             |
| <b>४२</b><br>४६            | १५<br>३१     | स्थिति का जघन्य सत्त्वकाल<br>घोष                                                        | स्थिति का सस्वकाल ' ' '                                                                                                                                                                            |
|                            | ३२-३३<br>४   | मिथ्यादृष्टि<br>(बीच में) ×<br>कायजोगि०                                                 | सासादन सम्यग्दृष्टि<br>इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ ।<br>×                                                                                                                                        |
| ४८<br>५०                   |              | हाययोगी<br>सत्ता—                                                                       | <b>४</b><br>पचा ,,                                                                                                                                                                                 |
| ५४<br>७२<br>७२             | 6            | मत्यज्ञानी, श्रतज्ञानी<br>एवं पंचकाय-सुहुम-<br>पांची स्थावर काय                         | ्मत्यज्ञानी श्रुताज्ञानी<br>एवं सुहुम<br>×                                                                                                                                                         |
| 90                         |              | संयतासंयत केइन गुणस्थांनी की                                                            | संयतासंयत व शुक्ललेश्या वालों के इन मार्गणा<br>स्थानों को                                                                                                                                          |
| ८३                         | •            | और यहाँ मनुष्य जीव ही<br>मरकर् उत्पन्न होते हैं।                                        | और यह उत्कृष्ट स्थिति मिथ्यादृष्टि मनुष्यों से मरकर<br>उत्पन्न होने वाले जीवों के ही संभव हैं।                                                                                                     |
| 85.<br>85<br>81            | २८           |                                                                                         | चक्खु ०- अचक्खु ०- ओहिदंसण ०<br>चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अविघ<br>सामान्य पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चों में                                                                                              |

| पृष्ठ | पंकि       | अशुद्ध -                        | शुद्ध                                                                                                                                        |
|-------|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १३४   | २५         | हानिवाले जीव सबसेअवस्थान        | हानि सवसेअवस्थान दोनों समान होते                                                                                                             |
|       |            | इन दोनों वाले जीव समान होते     |                                                                                                                                              |
| १३४   | २६         | हानिवाले जीवों से विशेष         | हानि से विशेष                                                                                                                                |
| १३४   | ३२         | अवस्थान वाले जीव सबसे .         | अवस्थान सवसे                                                                                                                                 |
| १३४   | ३३         | हानिवाले जीव संख्यात गुणे हैं।  | हानि संंस्थात गुणी है।                                                                                                                       |
| १३५   | २२         | अवस्थान वाले जीव सबसे           | अवस्थान सबसे                                                                                                                                 |
| १३५   | २३         | हानिवाले जीव असंख्यात गुणे हैं। | हानि असंस्थातगुणी है।                                                                                                                        |
| १३५   | २९         | अवस्थान इन तीनों वाले जीव       | अवस्थान, ये तीनों समान हैं।                                                                                                                  |
|       |            | समान हैं।                       |                                                                                                                                              |
|       |            |                                 | (यदि अन्तिम काण्डक की अन्तिम फालि                                                                                                            |
|       |            | अन्तिम काण्डक की                | काण्डक की ) के समय ही संख्यातभाग हानि होती तो                                                                                                |
| १४३   | ३२         | अन्तिम काण्डक की                | काण्डक की वित्तम काण्डक की अन्तिम फालि काण्डक की के समय ही संख्यातभाग हानि होती तो अपगतवेदी के संख्यातभाग हानि का अन्तर अन्तर्महूर्त न कहते। |
| 9240  | 0.         |                                 |                                                                                                                                              |
| १४७   |            | वसंखे॰ भागहागी                  | संबे॰ भागहाणी                                                                                                                                |
|       |            | असंख्यातभाग हानि का             | संस्थातभाग हानि का                                                                                                                           |
| १५०   |            | बन्तिम स्थिति-काण्डक की         | स्यिति काण्डक की                                                                                                                             |
| २०९   |            | दो महिना में                    | X                                                                                                                                            |
| २३५   | ३२         | अग्निकायिक, बादर अग्निकायिक     | अग्निकायिक, वादर अग्निकायिक, बादर अग्नि-                                                                                                     |
|       |            | पर्याप्त                        | कायिक पर्याप्त                                                                                                                               |
| २३५   | ३३         | वायुकायिक, वादर वायुकायिक       | वायुकायिक, वादर वायुकायिक, बादर वायुकायिक                                                                                                    |
|       |            | पर्याप्त                        | पर्याप्त                                                                                                                                     |
| २५४   |            | भवसि॰ आहारए.                    | भवसि०- सिण्णि० आहारए                                                                                                                         |
| २५४   |            | भव्य और                         | भव्य, संज्ञी, और                                                                                                                             |
| २६४   |            | असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय के         | वसंज्ञी के                                                                                                                                   |
|       |            | समय अन्तर्मुहुर्त               | समय कम अन्तर्मृहूर्तं                                                                                                                        |
|       |            | पंचेन्द्रिय तियंञ्चों के        | पञ्चेन्द्रियों के                                                                                                                            |
| ₹७७ इ | २८-३१      | तया स्त्रीवेदकर लेना चाहिये     | तया स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवों का स्पर्श                                                                                                  |
|       |            |                                 | पञ्चेन्द्रियों के समान है।                                                                                                                   |
| ४९९   | 4          | [अज ०]                          | ×["तं तु" का अर्थं महावंघ पुस्तक ३ में यह किया है                                                                                            |
|       |            |                                 | "जघन्य भी होती है अजघन्य भी। यदि अजघन्य होती है                                                                                              |
|       |            |                                 | है तो एक समय से लेकर पत्य के असंख्यातवें भाग तक]                                                                                             |
|       | 88<br>2-20 | जीव के अप्रत्याख्यानावरण        | जीव के मिथ्यात्व और अप्रत्याख्यानावरण                                                                                                        |
| YYY : | 2000       | Tributan illa                   |                                                                                                                                              |

असंख्यातर्वे भाग

४९९ २०-२१ नियम से.....या अजघन्य ?

कि ज॰ अज॰ ? अज॰,

४९९ ३४ असंख्यातगुणी

कि जि अजि ( भय एवं जुगुप्सा के सम्बन्ध में [अज] पत्र ५०३, ५०४, ५०७, ५०९, ५१४ पर भी बढ़ाया गया है, सब सातों जगह (अज०) लेखक से रहा गया हो ऐसा असंभव प्रतीत होता है। और (अज॰) के विना भी अर्थ ठीक हो जाता है )

पंक्ति पुष्ठ अशुद्ध श्द οĘ नियम से अजवन्य होती है। जो जेवन्यं भी होती है, अजघन्य भी। यदि अजघन्य होतो है तो ५०२ १९-२० स्यिति जघन्य होती है जो अपनी स्थिति जघन्य भी होती है अजवन्य भी । यदि अजघन्य होती है तो वह अपनी ("तंतु" मूल में है। पत्र ५०१ § ८४९ कहा है कि मिथ्यात्व की जीवन्य के ) कि॰ज॰ अज॰ ? (सभय बारह कपाय, भय जुंगुंप्सा ५०३ १२ कि॰ ज॰ अज॰ जवन्य भी होते हैं अर्थात् भय जुगुप्सा बारह कवायं तीनों एक साथ जघन्य भी होते हैं) 408 55 কি ল ( ( ( ) ? খল, ০ कि ज० अज० ? 408 88 नियम मे अजयन्य होती है जो अपनी जघन्य भी होती है अजघन्य भी। यदि अजघन्य होती है तो वह अपनी 408 जधन्य भी होती है अजधन्य भी । यदि अजधन्य होती ३२-३३ नियम से अजधन्य होती है, जो अपनी है तो वह अपनी 404 3 संखे० गुणव्महिया असंखे गुणन्महिया 404 १८ संख्यातगुणी असंख्यातगुणी 400 किं० ज० अज० १, तंतु किं जिल्ला (अजिल्) ? अजिल्, तं तु जघन्य भी होती है। अजघन्य भी। यदि अजघन्य होती 400 नियम से अजघन्य होती है। 36 फिर भी वह है तो वह किं० ज० अज० ? 409 80 कि० जु० [अज] ? अज०, 409 नियम से अजघन्य होती है फिर भी जवन्य भी होती है अजवन्य भी। यदि अजवन्य होती हं तो वह वह किं ज० अजह० ? तं तु क्षि ज॰ (अजह॰) ? अजह॰ तं तु॰ 488 8 जवन्य भी होती है, अजवन्य भी । यदि अजवन्य होती नियम से अजघन्य होती है। जो 488 38 है तो वह अपनी अपनी असंख्यातगुणी 438 २३ संख्यातगुणी × यत्स्थित विशेषं अधिक होती है संख्यातगुणी नहीं ज० द्विदि० संखे० गुणा । 430 9 होती। यहाँ पर तो वह ही शब्द है जो पत्र ५३७ पंक्ति ११ व पत्र ५३८ पंक्ति १ में हैं जिनका अर्थ ५३५ पंक्ति ४ के अनुसार नीचे शुद्ध किया जा रहा है। यहाँ पर इसका कोई प्रयोजन नहीं। इससे यत्स्थिति विभनित संख्याते-X 430 २७ गुणी है। ३१ पर यहिस्यति संख्यातगुणी है। ५३७

चक्खु० ओहिदंस० 483 १४ चक्षदर्शनवाले, अवधि-483 33

५३८ १५-१६

पर यह स्थिति विभवित संख्यातगुणी है, क्योंकि इस्में निषेकों के समयों का ग्रहण किया है।

नोट-पष्ठ ५३५ पंक्ति ४ का जो अभिप्राय है वह ही यहाँ पर है, 'किन्तुं यहाँ पर संक्षेप कर दियां हैं। किन्तु जो अर्थ ५३५ पंक्ति १९ में किया है वह यही पर होना चाहिए।

चक्खु० [अचक्खु०-] ओहिदंस० चक्षुदर्शनवाले, अचक्षुदर्शनवाले, अवधि-

# जयधवला भोग ४

|           | -•C    |                                   |                                              |
|-----------|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| पृष्ठ     | पंक्ति | अशुद्ध                            | शुद्ध                                        |
| ३०        | 38     | मंग तिर्यचों के                   | भंग पंचेन्द्रिय तिर्यचों के                  |
| ₹१        | ጸ      | णवरि मणुसपज्ज०                    | णवरि मणुस-मणुसपज्ज०                          |
| 38        | १२     | •                                 | मनुष्यनी इन                                  |
| 38        | १५     | मनुष्य पर्याप्तकों में            | मनुष्य व पर्याप्तकों में                     |
| ३३        | ₹      | असंखे॰ भागो। सम्मत्त-             | असंखे॰ भागो । अवट्ठि॰ ओघं । सम्मत्त-         |
| \$3       | २०     | भागप्रमाण है। सम्यक्त             | भाग प्रमाण है। अवस्थित स्थितिविभित्त का काल  |
|           |        |                                   | ओघ के समान है। सम्यक्त                       |
| 36        | २७     | और अल्पतर                         | ×                                            |
| 35        | २८     | दो                                | वीन                                          |
| ५५        | 9      | असंखेज्जा भागा                    | संखेज्जा भागा                                |
| ५५        | ३६     | असंख्यात                          | संख्यात                                      |
| ८९        | १२     | (कोष्टक ५) नहीं हैं। यदि हैं तो   | नहीं है। यदि हैं तो भुज० अल्प० अव० अवक्तन्य० |
|           |        | मुज॰ अल्प॰ अव॰                    |                                              |
| ८९        | १७     | (कोष्टक ३) ,,                     | 17                                           |
| १४४       | २०     | एक सागर पृथक्त्व                  | सागर पृथक्त                                  |
| १४८       | १६     | मिथ्यात्व की स्थिति               | मिथ्यात्व की जघन्य स्थिति                    |
| १६७       | २५     | संख्यातभाग हानि                   | असंस्यातभाग हानि                             |
| १६८       | १८     | <b>असं</b> ख्यातवें               | संस्यातवें                                   |
| <i>७७</i> | १७     | अपर्याप्तकों के समान              | पर्याप्तकों के समान                          |
| २१६       | १२     | मिच्छत्त० असंखे० गुणहाणी०         | ×                                            |
|           |        | जहण्णुक्क० अंतोमु०                |                                              |
| २१६       | १२     | संबेज्जगुणहाणी०                   | <b>असंखे</b> ज्जभागहाणी ०                    |
| २१६       | 83     | <b>चक्क० अंत्तोमु० । अणंताणु०</b> | उक्क० अंतोमु०। मिच्छत्त० असंखे० गुणहाणी०     |
|           |        |                                   | जहण्णुक्क० अंतोमु० । अणंताणु०                |
| २१६       | ३२     | संख्यातगुणहानि का                 | असंस्यातमाग हानि का                          |
| २३१       | 8      | सव्वेंदिय पुढवि०                  | सन्वे इंदिय [सन्वसुहुम]-पुढिव०               |
| २३१       | १६     | सव एकेन्द्रिय, पृथ्विकायिक        | सब एकेन्द्रिय, सब सूक्ष्म, पृथ्वीकायिक       |
| २८१       | २६     | स्वस्थान में                      | शंका—स्वस्थान में                            |
| २८१       | २९     | शंका—ऐसा रहते हुए संख्यात भाग     | ऐसा रहते हुए                                 |
|           |        | हानि विभक्ति वालों से             |                                              |
|           |        | तथा सब उपरिम भाग भी               | उससे सब उपरिम भाग                            |
|           |        | असंख्यातवें भाग प्रमाण            | वसंख्यात बहुभाग प्रमाण                       |
|           |        | स्थितिसत्तर्म                     | स्थिति सत्कर्मस्थान                          |
| ३२२       | २२     | स्थितिसत्कर्मं प्राप्त            | स्थितिसत्कर्मस्थान प्राप्त                   |

| पृष्ठ | पंक्ति        | अशुद्ध                                               | शुद्ध                                                                                                 |
|-------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १५    | १२            | जिसके                                                | किसके                                                                                                 |
| १६    | २१            | शरीरप्रहण के                                         | शरीरपर्याप्ति के ग्रहण के                                                                             |
| १७    | २७            | गरीरग्रहण के                                         | शरीरपर्याप्ति के प्रहण के                                                                             |
| १९    | 6             | जपरिय ग्रैवेयक में                                   | देवों में                                                                                             |
| २१    | २२            | त्रस पर्याप्तक                                       | त्रस अपर्याप्तक                                                                                       |
| २७    | १९            | अनुत्कृष्ट                                           | उत्कृष्ट                                                                                              |
| २८    |               | उत्कृष्ट काल                                         | जघन्य काल                                                                                             |
| 38    | १३            | अपनी अपनी                                            | अपनी                                                                                                  |
| ३२    | २०            | अनुभाग से अधिक का बैंघ कर लिया                       | अनुभागवन्य कर मरण कर लिया                                                                             |
| ३९    | २२            | अनन्तर नीचे उतर कर                                   | अनन्तर नीचे सासादन में उतर्रकर                                                                        |
| ३९    | <b>२२-</b> २३ | साथ रहकर अजघन्य अनुभाग कर<br>लेता है।                | साथ रहकर मर जाता है                                                                                   |
| ४५    | २०            | पंचेन्द्रिय पर्याप्तकों में                          | पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकों में                                                                          |
| ४६    | २१            | अवगत वेदियों में                                     | अपगतवेदियों में                                                                                       |
| ७१    | ٧.            | सणक्कुमार                                            | सहस्सार                                                                                               |
| ७१    | २७            | सनत्कुमार                                            | सहस्रार .                                                                                             |
| ७१    | ३५            | सनत्कुमार बादि                                       | सहस्रार आदि                                                                                           |
| ८०    | २७            | अनुभाग के काल में एक समय<br>शेप हो                   | अनुभाग का बंघ हुआ, वे अगले समय में मरण को<br>प्राप्त होकर एकेन्द्रिय आदि में उत्पन्न होंगे            |
| ८२    | ų             | जह॰ जहण्णेण                                          | जह० जहण्णुक्कस्सेण                                                                                    |
| ८२    | १९            | जघन्य से अन्तर्मुहूर्त है                            | जघन्य व उत्क्रष्ट से अन्तमुँहूर्त है                                                                  |
| ९९    | २०            | काल तक समान अनुभाग                                   | काळ तक असंज्ञी के समान अनुभाग                                                                         |
| १००   | २१            | ओध से तीनों ही                                       | ओघ से तथा सामान्य तियंचों में तीनों ही                                                                |
| १११   | १९            | सब सबसे थोड़ी है।                                    | सबसे थोड़ी है।                                                                                        |
| १२०   | २०            | मनुष्य अपयप्ति                                       | मनुष्य पर्याप्त                                                                                       |
| १२४   | <b>३</b> २-३३ | संख्यातगुणे हैं । असंख्यात गुणवृद्धि<br>विभक्ति वाले | संख्यातगुणे हैं। संख्यातगुणवृद्धि विभक्ति वाले जीव<br>संख्यातगुणे हैं, असंख्यातगुणवृद्धि विभक्ति वाले |
| १३२   | १७            | और क्रोघ                                             | क्रोघ .                                                                                               |
| १४३   | १८            | भी नाश करके                                          | भी नाश करने के पूर्व                                                                                  |
| १५३   | १७            | अनुनग                                                | अनुभाग ,                                                                                              |
| १६२   | १९            | मयोंकि जघन्य                                         | क्योंकि नवीन बंध जघन्य                                                                                |
| १६२   | २३            | विशुद्ध से                                           | विशुद्धि से                                                                                           |

| पृष्ठ | पंक्ति | अंशुद्ध                          | शुद्ध                                                                           |
|-------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| १८०   | ९      | एवं पढ्माए                       | [ णवरि सम्मामिच्छत्तस्य अणुक्कस्साणुभागो णत्थि ]<br>एवं पढमाए                   |
| १८०   | 33     | समान है। इसी प्रकार              | समान है। [िकन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिष्यात्व                             |
|       |        |                                  | का अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म नहीं होता] इसी प्रकार                              |
| १८३   | હ      | तप्पाक्षोगविसुद्धस्स ।           | तप्पाओगिविसुद्धस्स । [सम्मत्त० सम्मामिच्छ० जह० णितथ ]                           |
| १८३   | રૃષ    | होता है।                         | होता है। सम्यक्त और सम्यग्मिथ्यात्व का जघन्य<br>अनुभाग सत्कर्म नहीं होता।       |
| १९४   | २१     | अर्थात् यद्यपि                   | अर्थात्                                                                         |
| १९८   | २०     | सम्यग्मिथ्यात्व में सम्यक्तव के  | सम्यग्मियात्व के समान सम्यक्त का                                                |
| १९९   | 9      | सगद्विदी । अणंताणु०              | सगद्विदो । [सम्मामि० उक्तस्स भंगो] अणंताणु०                                     |
| १९९   | २७     | स्थिति प्रमाण है । अनन्तानुबंधी- | स्थिति प्रमाण है [सम्यग्मिथ्यात्व का उत्कृष्ट के समान                           |
|       |        | चतुष्क के                        | भंग है] अनंतानुवंघीचतुष्क के                                                    |
| २०२   | १६     | प्रकृति के                       | प्रकृति विभक्ति के                                                              |
| २२१   | ३४     | § ३४५                            | § ३४६                                                                           |
| २२२   | २०     | § ३४६                            | § ३४७                                                                           |
| २२२   | ३०     | सर्वार्थंसिद्धि तक के            | सर्वार्थसिद्धि के                                                               |
| २२२   | ३३     | अनुभाग ही पाया                   | उत्कृष्ट अनुभाग ही पाया                                                         |
| २२२   | ३५     | § ३४७ अव                         | § ३४८ अब                                                                        |
| २३१   | 9      | देसुणा । अणंवाणु०                | देसूणा०। (सम्मामिच्छताणं एवं चेव। णवरि जहणां                                    |
|       |        |                                  | णत्यि) अर्णताणु०                                                                |
| २३१   | ३०     | स्पर्शन किया है। अनन्तानुबंबी    | स्पर्शन किया है। सम्यग्निध्यात्व में भी इसी प्रकार                              |
|       |        | चतुष्क की                        | जानना चाहिए। किन्तु जघन्य अनुभाग विभक्ति नहीं<br>है। अनंतानुबंधी चतुष्क की      |
| २५३   | ११     | सम्मत्त० सिया                    | सम्मत्त॰ (सम्मामिच्छ॰) सिया                                                     |
| २५३   | १८     | शेष तीन कषायों की                | शेप तीन अनन्तानुवंधी कषायों की                                                  |
| २५३   | ३३-३   | ४ सम्यक्तव कदाचित् होता है       | सम्यक्त्व व सम्यग्मिथ्यात्व कदाचित् होता है                                     |
| २५४   | ३      | सम्मत्त० वारसक०                  | सम्मत्त० (सम्मामिच्छ०)- वारसक०                                                  |
| २५४   | १७-१   | ८ सम्यक्त्व, बारह कपाय           | सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, वारह कषाय                                           |
| २६१   | १५     | नरकवंघ के                        | नवक वंघ के                                                                      |
| २६१   | २३     | स्पर्धक अपने को                  | स्पर्धंकपने को                                                                  |
| २६४   | 35     | लोभ का                           | उससे अनन्तानुवंधी लोभ का                                                        |
| २७७   | १४     | भीरत                             | े भीतर                                                                          |
| २७८   | २८     | और छव्वीस                        | और उत्कृप्ट काल छव्बीस                                                          |
| ३०२   |        |                                  | परिणामवाले                                                                      |
| ३१०   |        |                                  | दो आवली है।                                                                     |
| ३१७   |        |                                  | भंगा । [तिण्णि मणुसेसु सम्मामि० भंगा णव] पं <b>चि</b> ०                         |
| ३१७   | २४     | होते हैं। पंचेन्द्रिय            | होते हैं। [तीन मनुष्यों में सम्यग्मिय्यात्व के ९ भेंग<br>होते हैं ] पंचेन्द्रिय |

## शुद्धिपत्र ]

| वृष्ठ           | पंक्तित  | अशुद्ध                    | शुद्ध                            |
|-----------------|----------|---------------------------|----------------------------------|
| इ३३             | १५       | अनुभा स्थान               | अनुभाग स्थान                     |
| <i>\$ \$ \$</i> | २८       | संज्ञा है ?               | संज्ञा कैसे है ?                 |
| ३४०             | 3 8      | होता, क्योंकि             | होगा, क्योंकि                    |
| ३४०             | ३२       | अभाव है।                  | सभाव है, किन्तु ऐसा है नहीं      |
| ३४५             | १२       | <b>अात</b>                | सात                              |
| ३४७             | २४       | प्रमाण परूवणा             | प्रमाण-प्ररूपणा                  |
| ३५१             | १४       | बंघने वाला अनुभाग         | बंघने वाला जघन्य अनुभाग          |
| ३५२             | 26       | उत्कष्ट                   | उत्कृष्ट                         |
| ३५४             | १५       | प्रथम कुण हानि            | प्रथम गुणहानि                    |
| 348             | ३५       | प्रसाण से                 | प्रमाण से                        |
| 366             | 23       | पञ्चादानुपूर्वी           | पश्चादानुपूर्वी                  |
| ३८९             | <b>3</b> | ट्टाणाणंप माणुप्पत्तीदो । | द्वाणाणं पमाणुप्पत्तीदो ।        |
| ३८९             | २२       | सर्वोत्कृष्ट परिणामों के  | सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि-परिणामी के |

| वृष्ठ | पंक्ति | अशुद्ध                     | शुद्ध                          |
|-------|--------|----------------------------|--------------------------------|
| 35    | 33     | प्रदेश विभक्ति             | प्रदेश वृद्धि                  |
| Ęų    | ३५     |                            | भाग ८ होता है।                 |
| ११९   | ą      | संजल०- पुरिस वेद           | संजल०- [इत्थि०] -पुरिसवेद०     |
| ११९   | X      | इत्यि णवुंस०               | णवुंस०                         |
| ११९   | २०     | कपाय और पुरुषवेदकी         | कपाय, स्त्रीवेद और पुरुषवेद की |
| ११९   | 35     | स्त्रीवेद और नपुंसक वेद की | नपुंसकवेद की                   |
| १३७   | ą      | <b>उत्पर्कापत</b>          | उत्कपित `                      |
| १४३   | ३२     | अन्योन्यान्यास             | अन्योन्याम्यास                 |
| १४३   | 33     | <b>उत्सन्न</b>             | ' उत्पन्न                      |
| १५६   | २६     | गोपुद्छा                   | · गोपुच्छा                     |
| १५८   | २६     | अनुसरण                     | अननुसरण                        |
| २२१   | ३०     | एम निषेक की                | एक नियेक को                    |
| २५८   |        |                            | विसंयोजनारूप                   |
| २५८   | २७     | कये द्रव्य के              | गये द्रन्य के                  |
| २७६   | 9      | ओदारेद णि                  | ओदारेदग्वाणि                   |
| २७१   | ६ २५   | नपुंसकवेद की दो समय की     | नपुंसकवेद की एक समय की         |
| 26    | ५ २९   | क्षपिरुकर्माश की           | क्षपित्वर्माश की               |

| पृष्ठ | पंक्तित | <b>अशुद्ध</b>          | शुद्ध                                     |
|-------|---------|------------------------|-------------------------------------------|
| २९१   | ३०      | इसलिए इससे एक समय      | इसलिए इस आवली के अन्त से एक समय पीछे जाकर |
|       |         | पीछे जाकर              |                                           |
| २९४   | चरम पं  | क्ति चार अंतिम समय     | चतुरुचरम समय                              |
| २९५   | २४      | द्विचरम                | त्रिचरम                                   |
| २९८   | १९      | वेदवले                 | वेदवाले                                   |
| ३०६   | २९      | ३४०१२२३४               | <b>३४०१२२४</b>                            |
| ३०६   | २९      | ८ x ४२५१४२८ = ३४०१२३३४ | $C \times X54844C = 3808328X$             |
| ३०६   | ३०      | 8° × 48748476          | <sup>36</sup> × ×२५१५२८                   |
| ३७६   | १५      | सद्रप                  | सद्र्प                                    |
| ३८७   | 38      | बन्घ कर पुनः           | विसंयोजना कर पुनः                         |

| पृष्ठ      | पंक्ति     | भगुद्ध                      | शुद्ध                                                                                         |
|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| विष        | य परिच     | य :                         |                                                                                               |
| <b>१</b> ३ | 9          | तक न्यूतन                   | तक नूतन                                                                                       |
| १३         | २२         | (एक सनय                     | (एक समय                                                                                       |
| मूल        | ग्रन्थ : ` |                             |                                                                                               |
| ४२         | 3 ?        | बारहवें कल्प तक तियंच भी    | बारहवें करूप तक मिथ्यादृष्टि तियंच भी                                                         |
| 86         | २५         | की जघन्य प्रदेश-विभक्तिवाले | की जवन्य और अजवन्य प्रदेश विभक्ति वाले                                                        |
| 80         | २७         | जीवों ने लोक के             | जीवों ने लोक का असंख्यातनां भाग स्पर्ध किया है।<br>अजघन्य प्रदेश-विभक्ति वाले जीवों ने लोक के |
| 80         | : २९       | जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले   | जवन्य और अजघन्य प्रदेश विभिन्त वाले                                                           |
| 80         | ६ ६        | णवरि अणंताणु०               | णवरि [सम्म० सम्मामि०] अणंताणु०                                                                |
| ४९         | १ २७       | कि अनंतानुबन्धी चतुष्क की   | कि सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धो                                                |
|            |            |                             | चतुष्क की                                                                                     |
| Ę          | ३ १८       | नियम से अधिक                | नियम से विशेष अधिक                                                                            |
| ६।         | 4 6        | भागवभहिया ।                 | गुणव्महिया ।                                                                                  |
| Ę          | ५ २२       | प्रदेश विभक्ति होती है      | प्रदेश विभक्ति भी होती है।                                                                    |
| Ę          | ५ २२       | प्रदेश विभक्ति होती है      | प्रदेश विभक्ति भी होती है।                                                                    |
| Ę          | ५ २५       | असँख्यात्वें भाग अधिक       | असंख्यातगुणी अधिक                                                                             |

| •          |             |                                     | २२९                                                  |
|------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| åВ         | पंवित       | <b>य</b> शुद्ध                      | शुद्ध                                                |
| 90         | <b>२२</b> : | प्रदेश विभवित होती है।              | प्रदेश विमन्ति भी होती है।                           |
| १०४        |             | प्रदेश गुहानि स्थानान्तर            | प्रदेगगुणहानि स्थानान्तर                             |
| ११२        | १८          | उसका संज्वलनों का                   | उसका चारों संज्वलनों का                              |
| ११३        | ३२          | विबृति                              | विकृति                                               |
| १३५        |             | <del></del>                         | । सम्मामि० अप्प० कस्स ? अण्णद० ।                     |
| १३५        |             | । अन्यतर सम्यव्हिष्ट और             | अन्यतर के होती है। सम्यक्त तथा सम्यग्मिथ्यात्व की    |
|            |             | सम्यग्मिथ्याद्धि के होती है         | the british and the state of the                     |
| १३७        | २३          | उपशम सम्यक्त्व के समय               | उपशम सम्यक्त के और क्ष९णा के समय                     |
| १३८        | १४          |                                     | ' हो                                                 |
| १४८        | १९-२:       | २ या अधिक से अधिकपृथक्त्व           | ×                                                    |
|            |             | प्रमाण कहा है।                      | •                                                    |
| 288        | २८          | अन्तर वही है। अनंतानुबंबी चतुष्क    | अन्तर वहीं है (अर्थात् देशोन ३१ सागर है) अनन्तानु-   |
|            |             | की                                  | बन्धी चतुष्क की                                      |
| १५१        | २८          | इनमें अवस्थित विभक्ति               | इनमें छः नो कषायों की अवस्थित विभवित                 |
| १६१        | २०          | आठ बटे चौदह                         | आठ बटे और कुछ कम नौ बटे चौदह                         |
| १६६        | 9           | भुज॰ जह॰                            | भुज॰ [अवत्त॰] जह॰                                    |
| १६६        | २७          | भुजगार विभक्ति का जघन्य             | मुजगार विभक्ति और अवस्तन्य विभक्ति का जधन्य          |
| ८७८        | इइ          | गुणिवकर्माशिक                       | क्षपितकर्माशिक                                       |
| १८४        | १५          | गुण श्रेणियों के स्तिबुक संक्रमण के | गुणश्रेणियों में स्तिबुक-संक्रमण के द्वारा उदय में आ |
|            |             | द्वारा उदय में मा गई है             | रहे हैं।                                             |
| १८५        | १३          | भादेसेण भिच्छत्त-                   | आदेसेण [णेरइय०] मिच्छत्त-                            |
| १८५        | १४          | उक्क० बड्डी । हाणी                  | उक्क० हाणी । वड्डी                                   |
| १८५        | 38          | वादेश से मिथ्यात्व                  | आदेश से नारिकयों में मिथ्यात्व                       |
| १८५        | इइ          | उत्सृष्ट वृद्धि                     | उत्कृष्ट हानि                                        |
| १८५        | ३३          | उत्कुष्ट हानि                       | चत्कृष्ट वृद्धि                                      |
| १८७        | १८          | जुगुप्सा की जघन्य हानि              | जुगुप्सा की जवन्य वृद्धि, हानि                       |
| १८७        | २६          | अवक्तन्य वृद्धि है।                 | अवक्तन्य विभक्ति है।                                 |
| १९१        |             | वादेसेण मिन्छ०                      | बादेसेण [णेरइय०] मिच्छ०                              |
| १९१        | २७          | आदेश से मिथ्यात्व की                | बादेश से नारिकयों में मिथ्यात्व की                   |
| १९१        |             | तब उसके                             | तब तक उसके                                           |
| २०३        |             | भागवड्ढी ० अविट्ठ                   | भागवड्ढी हाणी० अवट्ठि०                               |
| २०३        |             | भागवृद्धि और                        | भागवृद्धि, असंस्थातभागहानि और                        |
| २०६        | ۵           | असंख्रे॰ गुणवड्ढी॰ पत्थि            | संखे॰ गुणवट्टी णत्य                                  |
| २०६        |             | असंख्यातगुणवृद्धि का                | संस्थातगुणवृद्धि का                                  |
| २०६        |             | पुरुपवेद की असंस्थातगुणहानि         | पुरुपवेद और नपुंसकवेद की असंख्यातगुणहानि             |
| <b>२०७</b> |             | पलिदो॰ असंखे॰ भागहा॰                | पिलदो॰ । असंखे॰ भागहा॰                               |
| २०७        |             | और एक समय है                        | और असंख्यातमागहानि का एक समय है                      |
|            | 30          |                                     |                                                      |

| дВ          | पंक्ति | अशुद्ध                     | शुद्ध                                                                                                            |
|-------------|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _           | ६१     | गुणहाणि० अणंतागु०          | गुणहाणि० [सम्मत्त-सम्मामि० अवत्त० असंखे०गुणवड्डि०<br>असंखे० भागवड्डि] अणंताणु०                                   |
| २१६         | ३३     | वाले और अनन्तानुबन्धी      | वाले सम्यक्तवं व सम्यग्निष्यात्व की अवक्तव्य,<br>असंस्थातगुणवृद्धि, असंस्थातभागवृद्धि वाले और अनन्ता-<br>नुबन्धी |
| २१७         | १३     | अवट्ठि०-असंखे०             | अवट्ठि-संखे॰                                                                                                     |
| २१७         | ३५     | असंस्यातगुणंवृद्धि वाले    | संस्यातगुणवृद्धि वाले                                                                                            |
| २१८         | 8      | सन्तपदा                    | [सन्वदेव०] सन्वपदा                                                                                               |
| २१८         | १९     | तियंञ्च और सब मनुष्यों में | तिर्यञ्च, सत्र मनुष्य और सब देवीं में                                                                            |
| २२१         | २६     | नपुंसकवेद की               | पुरुषवेद की                                                                                                      |
| २२६         |        | गुणवड्डि-हाणि०             | गुणहाणि० ,                                                                                                       |
| २२६         | ३४     | अ संख्यातगुणवृद्धि         | <b>x</b> ·                                                                                                       |
| २३५         | २९     | 'झीमझीणं'                  | 'झीणमझीणं'                                                                                                       |
| २५४         | 35     | नकक वंघ की                 | नवकवन्य की                                                                                                       |
| २५६         | २०     | कपर प्रथम स्थिति में       | ऊपर द्वितीय स्थिति में                                                                                           |
| २८५         | २८     | आवली प्रमाण गोपुच्छा       | आवली-प्रमाण गुणश्रेणीरूप गोपुच्छा                                                                                |
| . २९३       | १४     | अनन्तानुन्घी               | अनन्तानुबन् <b>घी</b>                                                                                            |
| १०६         | १२     | यकि                        | यदि                                                                                                              |
| ३०१         | . १८   | अम्तिम                     | अन्तिम                                                                                                           |
| ३२३         | २९     | स्वामिस्व                  | स्वामित्व                                                                                                        |
| ३४२         | २६     | काल लकः                    | काल तक                                                                                                           |
| ३५८         | २२     | उत्कृष्ट द्रव्य            | जवत्य द्रव्य                                                                                                     |
| 360         | १७     | क्यों वैसा                 | क्योंकि वैसा                                                                                                     |
| ३६७         | 38     | अषः निपेक स्थिति प्राप्त   | यथानिषेक-स्थिति प्राप्त                                                                                          |
| ४०१         | •      |                            | यथानिषेक संचयकाल                                                                                                 |
| ४०१         | 38-3   | ५ यथानिपेक काल             | यथानिपेक संचय काल                                                                                                |
| ४०१         |        | n n                        | n n                                                                                                              |
| ४३०         |        |                            | जघन्य स्थिति सत्कर्मं के                                                                                         |
| <b>አ</b> ጸ₀ |        | उदयस्थिति प्राप्त          | अनन्तानुबन्धी के उदय स्थिति प्राप्त                                                                              |
| ४४२         | २६     | यथानिपेक-स्थिति प्राप्त    | बारह कषाय के यथानिपेक स्थिति प्राप्त                                                                             |

## जयधवळा भाग ८

| वृष्ठ | पंक्ति | अशुद्ध                        | शुद्ध                                          |
|-------|--------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| ४३    | १०     | एक समय बाकी है                | एक समय अधिक उदयावली बाकी है                    |
| ७२    | २१     | चाहिये। किन्तु इतनी           | चाहिये। दूसरी से सप्तम पृथ्वी तक भी इसी प्रकार |
|       |        |                               | जानना चाहिए । किन्तु इतनी                      |
| ११२   | 79     | तीसरा स्थान इक्कीस प्रकृतियों | तीसरा स्थान चौबीस प्रकृतियों                   |
| १२३   | १२     | दो मान के बिना                | सं॰ कोच और दो मान के विना                      |
| १२३   | १३     | दो माया के बिना               | सं॰ मान और दो माया के विना                     |
| १२६   | १७     | प्रतिग्रस्थान                 | प्रतिग्रहस्यान                                 |
| १३५   | १९     | मान संज्वलन का                | मान संज्वलनरूप                                 |
| १३६   | २३     | जीव ने तीन प्रकार के क्रोध    | जीव ने क्रमशः तीन प्रकार के क्रीय              |
| 358   | २५     | क्योंकि जो                    | तथा जो                                         |
| १६५   | २४     | अन्तकरण                       | अन्तरकरण                                       |
| ८७८   | २६     | तक जानना                      | तक तथा मिश्रगुणस्थान में जानना                 |
| २३३   | १३     | परिणामानुगम की                | परिमाणानुगम की                                 |
| २४५   | 30     | होने तक पूरी                  | होने पर पूरी                                   |
| २५०   | २६     | थावति का                      | भावली का                                       |
| २५१   | 38     | १५ - १ = १५                   | १६ - १ = १५                                    |
| २५४   | २०     | असंख्यतवा                     | <b>असं</b> ख्यातवाँ                            |
| २५८   | १७     | स्थिति का                     | अग्रस्थित का                                   |
| २६४   | ३२-३३  | विषय स्थिति संक्रम अद्याच्छेद | असंक्रामक होकर                                 |
|       |        | होने के बाद                   |                                                |
| २८४   | १८     | मोहनीय की स्थिति का           | मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति का                   |
| ३३५   | १३     | जपार्घपुद्गल परिवर्तन         | कुछ कम दो छ्यासठ सागर                          |
| ३४५   | ३४     | सम्पन्न भंग है।               | समान भंग है ।                                  |
| ३५०   | २१     | विशेष अधिक                    | असं <b>ख्यातगुणी</b>                           |
| 340   | 35     | सिथ्यात्व का                  | मिथ्यात्व का                                   |
| ३७१   | २४     | कुल विशेषता                   | कुछ विशेपता                                    |
| ३८३   | ११     | वस्ससहस्साणि                  | वस्साणि०                                       |
| 767   | 35     | हजार                          | X '                                            |
| ३८६   | ३०     | जीवराशि के संख्यातवें         | जीवराशि के असंख्यातवें                         |
| ४११   | ₹0     | सर्वार्थंसिद्धि तक के         | नवप्रैवेयक तक के                               |
| ४२८   | २३     | है किन्तु इनमें               | है कि इनमें<br>'                               |

| पृष्ठ      | पंक्ति | <b>अशुद्ध</b>                              | शुद्ध                                            |
|------------|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| १८४        | 33     | अनुभागविभक्ति के                           | प्रदेशविभक्ति के                                 |
| १८५        |        |                                            |                                                  |
| १८५        |        | अनुभाग विभक्तिसम्बन्वी                     | " "<br>प्रदेश विभन्तिसम्बन्धी                    |
| १९३        |        | भानरत                                      | आनत                                              |
| १९३        |        | मनुष्यों में                               | मनुष्यों में                                     |
|            |        | सत्तर्भ के                                 | सत्तमं के                                        |
|            |        | , क्षितकर्माशिक विधि से                    | कर्माशिक विधि से                                 |
|            |        | अंतिम समय में द्विचरम स्थिति-<br>काण्डक का | द्विचरम स्थितिकाण्डक के अंतिम समय में            |
| २१६        | 33     | अनुदिशले                                   | अनुदिश से                                        |
| २१६        |        | लेकस्सर्वार्थसिद्धि                        | लेकर सर्वार्थसिद्धि                              |
| २१७        | १३     | सन्यक्तव के                                | सम्यक्त्व के                                     |
| २१७        | ३२     | न्तीर                                      | और                                               |
| २१८        | २०-२   | १ उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस                | उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेश संक्रामक   |
|            |        | सागर है।                                   | का जघन्य काल अन्तमुँहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ |
|            |        |                                            | , कम तेतीस सागर है।                              |
| २१८        | २७     | इसी प्रवार ् .                             | इसी प्रकार                                       |
| २१८        | ३२     | सन्यक्तव का                                | ् सम्यक्त्व का                                   |
| २१९        | १२     | मिथ्यात्व में रखकर                         | ×                                                |
| २१९        | 38     | नोकबायों का                                | नोकवायों का                                      |
| २२०        | ३४     | मय और                                      | भय भीर                                           |
| २२१        | 4      | सन्यक्त्व                                  | सम्यक्त्व                                        |
| २२१        | १६     | सन्यक्त्व                                  | सम्यक्त्व                                        |
| 778        | 38     | सम्योग्मथ्यात्व                            | सम्यग्निथ्यात्व                                  |
| २२१        | 24     | पिशेष                                      | विशेष ,                                          |
| २२१        |        | भोकवायों                                   | नोकपायों                                         |
| २२२        |        | नारकी के प्रथम                             | देवों के प्रथम                                   |
|            | १७     | प्रवृत्तियों के                            | प्रकृतियों के                                    |
| २२२        |        |                                            | समय कम                                           |
| २२४        |        | ***                                        | जो चूणिसूत्रकार ने                               |
| २२७        |        | उत्कृष्ट अन्त                              | उत्कृष्ट अन्तर                                   |
| <b>738</b> |        | जवन्य अन्तर काल                            | बन्तरकाल                                         |
| २३५        |        | ७ सन्यग्मिथ्यात्व                          | सम्यग्मिथ्यात्व                                  |
| 734        |        | अन्तर कुछ कम तीन पूर्व                     | अन्तर कुछ कम पूर्व                               |
| २३७        |        |                                            | · असंख्यातगुणाहीन                                |
|            |        | असं <b>स्यागुणे</b>                        | - असंख्यातभाग                                    |
| <b>३३१</b> |        | • "                                        | सम्बलहुं मिन्छत्तं गंतूण -                       |
| 333        | 14     | जघन्य उद्देलना                             | <b>ज</b> घन्य काल द्वारा उद्वेलना                |

## 'शुद्धिपत्र ]

| पृष्ठ | पंक्तित | वशुद्ध                                   | शुद्ध                                                                                                                                                     |
|-------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३४५   | २८      | कुछ कम तीन पल्य                          | साधिक तीन पत्य                                                                                                                                            |
| ३५५   | १६      | और एक नाना                               | और नाना                                                                                                                                                   |
| २५८   | २०      | संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। अवस्थित       | ×                                                                                                                                                         |
|       |         | और अवक्तव्य संक्रामक जीव                 |                                                                                                                                                           |
| ३५८   | ३२      | कितने हैं ? सोलह                         | कितने हैं ? असंख्यात हैं । सोलह                                                                                                                           |
| ३६०   | 2       | अवद्ठि० १                                | अक्त॰ .                                                                                                                                                   |
| ३६०   | १७      | अवस्थित और अवन्तव्य संक्रामक<br>जीवों ने | अवक्तव्य संकामक और असंकामक जीवों ने                                                                                                                       |
| ३६२   | ३०      | सम्यग्मिथ्यात्व की                       | सम्यक्त की                                                                                                                                                |
| ३६२   | ३१      | तथा                                      | ×                                                                                                                                                         |
| ३६२   | ३३      | समान है। इसी प्रकार                      | समान है। अनन्तानुबन्धी चतुष्क के भुजगार, अल्पतर<br>और अवस्थित संक्रामकों का काल सर्वदा है। अवस्तव्य<br>संक्रामकों का भंग मिथ्यात्व के समान है। इसी प्रकार |
| ३६३   | \$\$    | सम्यवत्व                                 | सम्यक्त                                                                                                                                                   |
| ३६५   | १५      | अल्पतर संक्रामक                          | अवक्तव्य संक्रामक                                                                                                                                         |
| ४१५   | २६      | थोग के द्वारा                            | योग के द्वारा                                                                                                                                             |
| ४२७   | २१      | विरोषाधिक का                             | विशेषाधिक का                                                                                                                                              |
|       | २४      | फिर छासठ सागर                            | फिर दो छ्यासठ सागर                                                                                                                                        |
| ४५५   | 38      | अकर्षण                                   | अप्कर्षण                                                                                                                                                  |
| ४८१   | २३      | श्रेणि में                               | सम्यक्त्व में                                                                                                                                             |
| ४८१   | 38.     | अस्पबहुत्व                               | अल्पबहुत्व                                                                                                                                                |
| ४८२   | २६      | तसी के उत्कृष्ट                          | उसी के उत्कृष्ट                                                                                                                                           |
| ४८२   | 38      | सम्यब्त्व                                | सम्यक्त                                                                                                                                                   |
| ४८२   |         |                                          | हीन होती                                                                                                                                                  |
| ४८३   |         | -11/11                                   | अन्तिम<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                           |
| ५०४   | २२      | असंख्यात लाक                             | मसंख्यात लोक                                                                                                                                              |

| पृष्ठ | पंक्ति | <b>अशुद्ध</b>         | शुद्ध                  |
|-------|--------|-----------------------|------------------------|
| 38    | 6      | अणंताणु॰ ४            | अणंताणु० क्रोघ         |
| 38    | २७     | वनन्तानुबन्धी चतुष्क, | . अनन्तानुबन्धी क्रोघ, |
| १०५   | \$ \$  | यार्गणातक             | मार्गणा तक             |

| ,,,          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पृष्ठ        | पंवित | अशुद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>গু</b> ৱ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १०६          | 6-8   | अन्तर्मुहूर्त के भीतरकरने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अन्तर्मुहूर्त के भीतर १० का उदीरक होकर वेदक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |       | लगता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सम्यक्त्वसहित संयमी हो पांच की उदीरणा करने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | लगता है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १३४          | १८    | ज्ञचन्य काल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | जघन्य व उत्कृष्ट काल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १३५          | ३२    | वेवक सम्यक्त्व को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वेदक सम्यक्त को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १३५          | ३३    | पक्चीस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पच्चीस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १९१          | २०    | सो क्षपक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सो उपशमक या क्षपक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १९३          | २९    | आदेश से मोहनीय की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | आदेश से नारिकयों में मोहनीय की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| २१५          | 8     | पुव्वकोडिपुघत्तं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पुव्वकोडिपुघत्तं । अप्प॰ ओघं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| २१५          | १२    | पुर्वकोटिपृथक्त्व प्रमाण है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पूर्वकोटिपृथक्त्व प्रमाण है । अल्पतर सोघ के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | समान है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |       | स्त्रीवेद की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नपु सकवेद की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| २३३          | २१    | एक सागर की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | एक हजार सागर की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |       | उत्कृष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जघन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २३९          | १९-२  | ० भय और जुगुप्सा की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अरति और शोक की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| २५६          | १     | सम्मामि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सम्म०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २५६          |       | सम्यग्मिथ्यात्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सम्यक्त्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| २७६          |       | एवं पुरिसवे०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | एवं पुरिसवे० णवुंस०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २७६          |       | इसी प्रकार पुरुष वेद की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , इसी प्रकार पुरुषवेद व नपुंसकवेद की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २८९          |       | स्त्रीवेद की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नपुंसकवेद की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| २९१          | १८    | कितने है ? असंख्यात हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कितने हैं ? संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट स्थिति के उदीरक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | जीव कितने हैं ? असंस्थात है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| २९२          |       | संखेज्जा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | असंखे <del>ज्जा</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |       | संख्यात है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | असंख्यात हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |       | असं <b>ख्यात</b> र्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | संख्यातर्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | जह० खेत्तं०। अजह०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 799          | ३५    | जघन्य और अजघन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | जवन्य स्थिति के उदीरकों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.6          | •     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अजघन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              |       | असंखे <b>ज्जा</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | संखेज्जा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |       | असंख्यात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | संख्यात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 388          |       | ६ उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट<br>अल्पवर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | जघन्य और अजघन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३२९          |       | ओघ के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अन्यतर<br>स्त्रीवेद के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>333</b>   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ₹ <b>₹</b> ७ |       | अनन्तानुबन्धी चतुष्क और<br>सम्मामि०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - अनन्तानुबन्धी चतुष्क, चार संज्वलन और<br>सम्म० सम्मामि०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ३३७          | -     | सम्यग्निथ्यात्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ३३८          | -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , सिच्छ० सम्म० सम्मामि०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 336          |       | and <u>a</u> the same of the same o | मिध्यात्व, सम्यन्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | • •   | And the state of t      | the state of the s |

| पृष्ठ         | पंवित         | अशुद्ध                       | शुद्ध                                                                                                                            |
|---------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 <b>%</b> {~ | 38-3 <i>4</i> | जो तिर्यचउत्पन्न होते हैं वे | जो मासादन तियँच रूपर की पृषिवी में मारणान्तिक<br>समृद्घात कर रहे हैं और यही तासादन से च्युत<br>होकर मिय्यात्व में का जाते हैं ये |
| ३४५           | २४            | सम्यग्मिथ्यात्व              | सम्यक्त्व                                                                                                                        |
| ३४६           | २०            | आवलिके                       | अंगुल के                                                                                                                         |
| ३५६           | ३०            | और और                        | ओष और                                                                                                                            |
| 346           | ११            | गुणबद्दि-हाणि०               | गुणहाणि                                                                                                                          |
| 346           | 28            | असंस्यातगुण वृद्धि और        | ×                                                                                                                                |
| ३६६           | २४            | दो स्थिति                    | दो हानि स्थिति                                                                                                                   |
| ३६७           | १४            | भव                           | <b>मय</b>                                                                                                                        |
| ३६८           | २२            | जघन्य                        | रत्कृष्ट                                                                                                                         |
| ३७०           | १९            | गुणवृद्धि                    | गुणहानि _                                                                                                                        |
| ३७१           | २२            | मिथ्यात्व                    | मिथ्यात्व की                                                                                                                     |
| ३७४           | २९            | स्यिति उदीरणा नहीं है।       | स्थिति उदीरणा का अन्तर नहीं है।                                                                                                  |
| ३८१           | 8             | अट्ट                         | अट्ट-णव                                                                                                                          |
| ३८१           | २७            | भाठ भाग                      | साठ तथा नी भाग                                                                                                                   |
| ३८४           | २५            | पत्य के                      | <b>माव</b> लिके                                                                                                                  |
| ३९०           | 9             | अवत्त० संखे० गुणा            | ×                                                                                                                                |
| ३९०           | २३            | उनसे अवक्तव्यहैं।            | ×                                                                                                                                |
| ३९२           | २२            | गुणहानि                      | भागहानि                                                                                                                          |
|               |               |                              |                                                                                                                                  |

| वुष्ठ | पंक्ति | अशुद्ध                                                      | 1343                                                                                                       |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ę     | •      | उदीरणा और अजधन्य                                            | उदोरणा, जपन्य अनुभाग उदोरणा और सरमन्य<br>संस्थातगुणे हैं।                                                  |
| ३५    |        | असंस्यात गुणे हैं।<br>वेदों को<br>यिगुद्ध<br>जीय<br>वेसमया। | संस्थातपुर है ।<br>वेदों की<br>विद्युद्ध<br>जीव<br>वेतमया<br>सामक-मामान<br>है । मन्यस्त क मन्यक्तियाम्य है |
| ३९    | १७     |                                                             |                                                                                                            |
| ५५    | २०     |                                                             |                                                                                                            |
| ७८    | १५     |                                                             |                                                                                                            |
| ८०    |        |                                                             |                                                                                                            |
| 60    | 6      | सम्मामि०                                                    |                                                                                                            |
| ८०    | २७     | है। सम्यग्निष्यात्व के                                      | नेप्याची है                                                                                                |
| ९५    | १७     | लोत्यायाँ क                                                 | ****                                                                                                       |

| पृष्ठ | पंक्ति | <b>अशुद्ध</b>                              | शुद्ध                                               |
|-------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ९६    | १५     | चाहिए । पहली                               | चाहिए। किन्तु अपना-अपना स्पर्शन कहना चाहिए।<br>पहली |
| ११३   | 3,8    | तीन क्रोघों को                             | तीन कषायों को                                       |
| १२१   | १६-१७  | इसी प्रकार पुरुषवेद की<br>मुख्यतया से      | इसी प्रकार सम्यक्त्व के साथ पुरुषवेद के विषय में    |
| १२१   | २३     | इसी प्रकार तीन                             | इसी प्रकार मानादि तीन                               |
| १३८   | १९     | प्रवक्तव्य                                 | अवक्तव्य ·                                          |
| १४७   | १७     | और उपपाद पद की                             | × × × [उपपाद पद नहीं होता है 1]                     |
| १४८   | २७     | किमा                                       | <b>किया</b>                                         |
| १५१   | १२     | काल सर्वदा है।                             | नाल संख्यात समय है।                                 |
| १५५   | 33     | हानि और                                    | उत्कृष्ट हानि और                                    |
| १७९   | ३३     | सम्यक्त्व अनुभाग के                        | सम्यक्त्व के अवक्तव्य अनुभाग के                     |
| १८८   | 38     | कायस्थिति पूर्व कोटि पृथक्त                | कायस्थिति से अधिक पूर्व कोटि पृथक्त                 |
| १९२   | १४     | भागगमाण                                    | भागप्रमाण                                           |
| २२६   | १५     | द्विचरम समय में                            | चरम समय में                                         |
| २३२   | 32     | तिर्यंच पर्याप्त; सामान्य                  | तिर्यञ्च पर्याप्त, मनुष्य पर्याप्त, सामान्य         |
| २४३   | ३५     | कुल कम                                     | कुछ कम                                              |
| २५२   | ३२     | कल्प में होते हैं,                         | कल्प तक होते हैं,                                   |
| २७०   | २७     | अन्तरकाल वर्षं पृथक्तव प्रमाण              | अन्तरकाल साविक एक वर्ष प्रमाण                       |
| २७१   | १३     | कहा है। क्षपक श्रेणि के                    | कहा है। दर्शनमोह क्षपक और क्षपकश्रेणि के            |
| २७१   | १९     | वर्षं पृथक्तव प्रमाण                       | साधिक एक वर्ष प्रमाण                                |
| २९८   |        | असंख्यातगुणी                               | विशेषाधिक                                           |
| ३०३   |        | अनन्तगुण वृद्धि तथा<br>अनन्तगुण हानि के    | असंख्यातगुणवृद्धि तथा असंख्यातगुणहानि के            |
| ३०५   | ३५     | अन्तमुंतं प्रमाण                           | अन्तर्भुहूर्तं प्रमाण                               |
| २०७   | २५     | कमैभूमिज तियँचों में ही प्राप्त<br>होने से | नपुंसकवेद के उत्कृष्ट काल की अपेक्षा                |
| ३२२   | 28     | अपेक्षा जो                                 | अपेक्षा उत्कृष्टरूप से जो                           |
| ३२९   | 28     | क्षपक मिथ्यादृष्टि जीव के 引                | क्षपक जीव के मिथ्यात्व की दो                        |
| ३३८   |        | क्षपक के जघ्न्य                            | क्षपक के चरम                                        |
| ३४२   | २९     | अनन्तगुणी देखी                             | अनन्तगुणी हीन देखी                                  |
| ३४६   |        | यहाँ पद कारण का                            | यहाँ पर कारण का                                     |
| ३४९   | •      | उत्कृष्ट अनुभाग उदीरणा                     | चत्कृष्ट प्रदेश उदीरणा                              |
|       |        | उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध                       | उत्कृष्ट प्रदेशबन्य                                 |
| ३६४   | ' २२   | देवों और देवों में                         | देवियों और देवों में                                |

| वृष्ठ | पंक्ति | अशुद्ध                                                 | श्द                                                    |
|-------|--------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| \$3   | 36     | गतियों में                                             | गतियों में                                             |
| ३५    | २४     | संख्यात हजार                                           | बहुत संर्यात                                           |
| 30    |        | संख्यात हजार                                           | बहुत हुजार                                             |
| 36    |        | संख्यात हजार                                           | बहुत संस्यात                                           |
| ५७    | १०     | संखेज्जनारमुप्पज्जिय                                   | असंखेज्जवार <b>म्</b> पज्ञिय                           |
| ५७    | २९     | _                                                      | वसंख्यात वार                                           |
| ७७    | ş      | कसायोव                                                 | चयकस्सकगा <b>योव</b>                                   |
| છછ    | २०     | और कपाय                                                | भीर उत्कृष्ट कवाव                                      |
| ८४    | 28-50  | । मानोपयोग काल में                                     | मायोपयोग काल में                                       |
| १५८   | હ      | पर्वेतस्स                                              | परुचॅतस्स .                                            |
| १८६   | २३     | क्षंज्ञा                                               | र्षपा .                                                |
| १८६   | २७     | संज्ञा                                                 | <b>शं</b> ता                                           |
| १८९   | २७     | गास्त्रत                                               | गास्वत                                                 |
| २०७   | १३     | यह कर                                                  | यह                                                     |
| 398   | ३२     | यदि देव हैं तो                                         | यदि देव है तो                                          |
| 368   | \$8-5  | ० विगेपार्यंयहां पर                                    | ×××                                                    |
|       |        | स्थितियों वाले वन जाते हैं।                            | •                                                      |
| २९६   | १९     | स्यितिगत्कर्म                                          | <b>हियतिमत्त्रमं</b>                                   |
| ३१०   | १७-१८  | मिथ्यात्व और मध्यःमिथ्यात्व या<br>तीनों कर्मप्रकृतियों | × × ×                                                  |
| ३२१   | १७     | सम्बृष्टि                                              | मन्पापृष्टि                                            |
| ३२१   | २९     | परमार्थं                                               | परमार्च                                                |
| ३२२   | ??     | स्वीकार करता है                                        | स्वीकार नहीं फरणा है                                   |
| ३२३   |        | अवस्था में                                             | वयस्या में                                             |
|       | मोट :  | —इस उक्त जगवक्टा भाग "१२"<br>भी निहित है।              | में पुछ तुद्ध-मतुद्ध स्वाहरमान की शास्त्री [भीष्टर] के |

| पृष्ठ | पंक्ति | अशुद्ध                                                      | <b>যু</b> ৱ                                                                                                   |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २     | 38     | अनुभवा '                                                    | देखा                                                                                                          |
| 8     |        | दर्शन मोननीय                                                | दर्शन मोहनीय                                                                                                  |
| Ę     | २३     | मिथ्यात्व का पूरा संक्रम बहाँ<br>यह जीव सम्यग्मिथ्यात्व में | सम्यग्मिथ्यात्व का पूरा संक्रम जहाँ यह जीव सम्यक्त्व में                                                      |
| ø     | १०-१   | १ तेजोलेश्या के जघन्य अंश रूप                               | जघन्य से तेजोलेश्यारूप                                                                                        |
| 8     | १०     | इत                                                          | इन                                                                                                            |
| 9     | १८     | बन्घ तभी                                                    | बन्घ सभी                                                                                                      |
| ११    | २६     | अन्तर से एक                                                 | अन्तर से संख्यात                                                                                              |
| 38    | १५     | भाग प्रमाण है।                                              | भाग प्रमाण है। उत्कृष्ट स्थिति, सत्कर्म से उपस्थित<br>जीव के सागरोपम-शतपृथक्त प्रमाण स्थितिकाण्डक<br>होता है। |
| ४१    | १२     | <b>उपकर्ष</b> ण                                             | उत्कर्षण                                                                                                      |
| ४१    | ₹ १    | कोटिपृथवत्व सागरोपम प्रमाण                                  | कोटिलक्षपृथक्त्व सागरोपम प्रमाण                                                                               |
| ४५    | Ę      | संखेज्जे भागे                                               | असंखेज्जे भागे                                                                                                |
| ४५    |        | सत्कर्मं में से संख्यात बहुभाग को                           | सत्कर्म में से असंख्यात बहुभाग को                                                                             |
| ४५    | ३१     | प्रहण                                                       | ग्रहण                                                                                                         |
| 88    | १५     | ₹0000 ÷ 4 = 80000                                           | ₹0000 ÷ 4 = 8000                                                                                              |
| ४८    | 35     | द्वारा मिथ्यात्व के                                         | द्वारा जब तक मिथ्यात्व के                                                                                     |
| 88    | ३२     | स्थिति काण्डक को                                            | स्थिति काण्डक को नहीं प्राप्त होता                                                                            |
| ६३    | 35     | अनन्तगुणाहीन है । इस प्रकार                                 | अनन्तगुणाहीन है। इससे भी उदय समय में प्रवेश<br>करने वाला अनुभाग अनन्तगुणाहीन है। इस प्रकार                    |
| ÉŻ    | ३०     | हीन होता है। इस प्रकार<br>इस क्रम को                        | हीन होता है। इससे भी उदय समय में प्रवेश करने -<br>वाला अनुभाग अनन्तगुणाहीन है। इस प्रकार इस<br>कम को          |
| ६४    | १९     | ग्रत्येक                                                    | प्रत्येक                                                                                                      |
| ६६    | ३२     | गुणश्रेणिशीर्षं के अघस्तन समय के                            | अवस्तन समय के गुणश्रेणिशीर्ष के                                                                               |
| ७२    | 35     | और                                                          | अर्थात्                                                                                                       |
| ७४    | १६     | जब तक कि जघन्य                                              | जब तक कि स्थितिकाण्डक की जघन्य                                                                                |
| १०२   | ३७     | अन्तमुँहूर्त कम एक                                          | अन्तर्मुहूर्त कम दो                                                                                           |
| १०३   | 4      | जघन्य और उत्कृष्ट                                           | जघन्य एक पल्य और उत्कृष्ट                                                                                     |
| ११४   |        | कारण परिणाम                                                 | करण परिणाम                                                                                                    |
|       |        | स्थितिवन्ध तथा                                              | स्थितिवन्वापसरण तथा                                                                                           |
|       |        | संयत होता है                                                | संयतासंयत होता है                                                                                             |
|       |        | संख्यातभाग हानिरूप                                          | संख्यातभागवृद्धिरूप                                                                                           |
|       |        | स्थितिकाण्डक का                                             | स्थितिबन्ध का                                                                                                 |
| १४८   | २५     | संयतासंयत के अप्रतिपात                                      | संयतासंयत के जघन्य अप्रतिपात                                                                                  |

| पृष्ठ | पंक्ति     | वशुद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | शुद्ध                                                                                                         |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १७२   | १३         | मायाकसाय० । तेउ०-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मायाकसाय० । एवं छोहकसाय०। णवरि सुहुर्म०<br>अत्थि। तेउ०                                                        |
| १७२   | 38         | जानना चाहिए ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | जानना चाहिए । इसी प्रकार 'लोभकषाय में भी<br>जानना चाहिए । किन्तु वहाँ पर सूक्ष्मसाम्पराय संयत<br>भी होता है । |
| १७३   | ३५         | सामायिक-छेदोपस्थापना<br>शुद्धि संयत और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सामायिक-छेदोपस्थापना शुद्धिसंयत पंरिहारिवशुद्ध<br>संयत और                                                     |
| १९०   | 78         | आदर व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | आदर न                                                                                                         |
| १९१   | २८         | प्रलिबद्ध है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्रतिबद्ध है ।                                                                                                |
| २०३   | ३१         | अप्रस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अप्रशस्त                                                                                                      |
| २०५   | २७         | वहाँ से लेकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | उसके बाद                                                                                                      |
| २०६   | 3          | सत्याणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सत्थाणे                                                                                                       |
| २११   | २९         | संख्यातगुणहानि और अनन्त गुणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | संख्यात गुणाहीन और अनन्तगुणा हीन                                                                              |
| २१७   | R          | शुविशुद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सुविशुद्ध                                                                                                     |
| २२१   | 28         | तियंचगति- देवगति इन तीनों के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | तिर्यचगित इन दोनों के                                                                                         |
| २२१   | १९-२१      | कर्म की नरकगतिसाघारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कमं तथा                                                                                                       |
|       |            | प्रकृतियाँ तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                             |
| २२३   | ३०         | स्थितिकाण्डक का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्थिति समूह का                                                                                                |
| २२३   | ३०         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वह स्थिति-समूह                                                                                                |
| २२३   | <b>₹</b> ₹ | जिस स्थितिकाण्डक का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | निस स्थिति-समूह का                                                                                            |
| २२३   | 38         | वह काण्डक भी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वह स्थिति-समूह भी                                                                                             |
| २३१   | २१         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अपकिंपत                                                                                                       |
| २३४   | २५         | The state of the s | अन्तराय कर्मों का ग्रहण किया                                                                                  |
| २३८   | १६         | स्थितिबन्वापरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स्थितिबन्दापसरण                                                                                               |
| २४८   | २३         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | असंख्यातगुणा हीन हो ·<br>द्रच्य को · ·                                                                        |
| २७६   | १९         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | एक आवली प्रमाण                                                                                                |
| ३१७   | २७         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दूसरे भाग $\left(\frac{1}{2}\right)$ प्रमाण                                                                   |
| ३२०   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कुछ कम अर्ह भाग प्रमाण                                                                                        |
| ३२०   |            | कुछ कम दो माग प्रमाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रथम समय मे                                                                                                  |
| 320   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इनका कदिचत् वेदक और कदाचित्                                                                                   |
| 338   | १ २४       | इनका कदाचित्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | र्जाना माना नर्गं जनक नार करता रह                                                                             |

| वृष्ठ | पंकि  | त अशुद्ध                           | चु <b>द</b>                                     |
|-------|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| १०    | २६    | उपश्म                              | <b>उ</b> पशामक                                  |
| ۰ ۶ ه |       | <b>उपशम</b>                        | उपशामक                                          |
| 2.8   | १६    | गुणसंक्रमणद्वारा                   | अचः प्रवृत संक्रमद्वारा                         |
| २३    |       | णाणंतपमाणत्त-                      | णाणं तप्पमाणत्त-                                |
| २४    | 6     | चव                                 | चेव                                             |
| २४    | १६    | उदयावलि                            | <b>चदयस्थिति</b>                                |
| २८    | २२    | गुणश्रेणि गोपुच्छा से              | गोपुच्छा से                                     |
| २९    | १३    | समयप्रवद्धों का                    | जघन्य समयप्रवद्धों का                           |
| 38    | 28-50 | दो छासठ सागरोपम, नाना गुण-         | दो छासठ सागरोपम की नानागुणहानियों की अन्यो-     |
|       |       | हानियोंकी अन्योन्याम्यस्त राशि     | न्य।म्यस्त राशि के                              |
|       |       | और गुणसंक्रमभागहार के              |                                                 |
| २९    | १६    | उत्कर्षण-अपकर्पण से                | उत्कर्षण-अपकर्षणभागहार से                       |
| २९    | ८८    | ज्ञात नहीं होता ?                  | ज्ञात नहीं होता, क्या कारण है ?                 |
| २९    | २३    | उसे उदय में                        | उसे अतिस्थापनाविल को छोड़कर उदय तक सब           |
|       |       |                                    | स्थितियों में                                   |
|       |       | गुणकार से गुणा                     | भागहार से भाजित                                 |
|       |       | जाणिद् ण                           | जाणिदूण                                         |
| ३३    | १९-२  | नहीं होता है इसका                  | नहीं होता है, इस प्रकार इस अर्थ-विशेष को मूल    |
|       |       | •                                  | प्रकृतियों का आश्रय कर                          |
|       |       | णात्य                              | णत्थि                                           |
|       |       | के नीचे उत्कृष्ट                   | नीचे छोड़े गये                                  |
|       | २७    | श्रेणि की प्ररूपणा की अपेक्षा अपने | इस प्ररूपणा के तुल्य                            |
| ५६    |       | अनानुपूर्वी<br>                    | <b>बानुपूर्वी</b>                               |
|       |       | क्त असंस्थातवाँ                    | संस्थातवाँ                                      |
|       |       | प्र.प्त न होने के                  | प्राप्त होने के                                 |
|       |       | कायव्यो ।                          | कायन्त्रो ?                                     |
|       |       | जाता है।                           | जाता है ?                                       |
|       |       | दुगुणा है।<br>होते समय यहाँ से     | हितीय भाग प्रमाण है।                            |
| - 0   | (0    | हात त्रमय यहा स                    | होते समय एक स्थानिक वन्च समाप्त हो गया।         |
| ८३    | २१    | स्थितिवन्य जाकर                    | यहाँ से                                         |
|       |       | स्थिति वन्घ जाकर                   | स्थितिवन्घोत्सरण करके<br>स्थिति-बन्घोत्सरण करके |
|       |       | मायामोकड्डिदे माणस्स               | मायामोकड्डे माणस्स                              |
| ९५    |       | अवस्थितपने का                      | अनवस्थितपने का                                  |
| 94    |       | करने पर मान का                     | करने वाले के                                    |
|       |       | अपूर्वकरण जीव                      | अघः प्रवृत्तकरण संयतजीव                         |
|       |       | <br>प्रथम समय से लेकर              | अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर                  |
|       |       |                                    |                                                 |

# शुद्धिपत्र ]

| 9             | - 4    |                                      |                                                                                                                   |
|---------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पृष्ठ         | पंक्ति | अशुद्ध                               | शुद्ध                                                                                                             |
| १०३           | ११     | कोहेणोयद्ठदस्स                       | कोहेणोवट्ठिदस्स                                                                                                   |
| १२०           |        |                                      | पुरुपवेद                                                                                                          |
|               |        | क्त समयसम्बन्धी                      | × ,                                                                                                               |
| १२०           |        | अन्तरकरण करने पर                     | अन्तरकरण किये जाते समय                                                                                            |
| १२४           | २९     | सूक्ष्मसाम्पर।यिक का                 | वादरसाम्परायिक का                                                                                                 |
|               |        | बादर लोभवेदगढाए                      | लोभवेदग <b>ढा</b> ए                                                                                               |
| १२६           | २५     | निर्देश देखा जाता है                 | निर्देश नहीं देखा जाता है ।                                                                                       |
| १२६           | 9-6    | तिषणहेसदंसणादो ।                     | तिष्णहेसादंसणादो ।                                                                                                |
| १३२           | દ્     | असंखेजनिद भागपडिभागत्तादो            | <b>मंखे</b> ज्जदिभागपिंडभागत्तादो                                                                                 |
| १३२           | २२     | असंस्य।तवें                          | संख्यातवें                                                                                                        |
| <b>१३</b> ४ : | वरम पं | क्ति चाहिये। यह                      | चाहिए, परन्तु मोहनीय कर्मकी अनिवृत्तिकरण उप-<br>शामक के अन्तिम स्थितिबन्ध की जो आबाधा है उसे<br>ग्रहण करना चाहिए। |
| १३५           | १२     | ण, मोहणीयस्सेव                       | ण मोहणीयस्सेव                                                                                                     |
|               | १३     |                                      | करणवसेण                                                                                                           |
| १३५           |        | नहीं, वयोंकि                         | ×                                                                                                                 |
|               | ३१     |                                      | समान नहीं है,                                                                                                     |
|               | ३२     |                                      | करण                                                                                                               |
|               | १९     |                                      | मृह्तं                                                                                                            |
| १५१           | 4      | अरिय                                 | अत्थि                                                                                                             |
| १५३           | २९     | काल के भीतर स्थितिवन्वापसरणों        | काल के भोतर संख्यात हजार स्थितिबन्धापसरणों                                                                        |
|               |        | को                                   | की                                                                                                                |
| १६६           | २१     | अन्तर करता है                        | अन्तर करेगा                                                                                                       |
| १६७           | २१     | नहीं होता ।                          | नहीं होता । अनन्तर समय में ये दोनों ही घातप्रवृत्त<br>होंगे ।                                                     |
| १७१           | १३     | स्थितिकाण्डक की                      | स्थित-सत्कर्म की                                                                                                  |
| १७२           |        |                                      | होता है, क्योंकि इसके उपशमश्रेणिसम्बन्धी घात नहीं                                                                 |
| 101           | 10     | Sun & 1 day man                      | प्राप्त हुआ है। ऐसा समझकर                                                                                         |
| १८०           | . २३   | भाग प्रमाण होता है।                  | भागप्रमाण अधिक होता है ।                                                                                          |
|               | १२     |                                      | सदसहस्सस्स ।                                                                                                      |
| १८३           | १५     | लक्षण                                | ভাষ                                                                                                               |
| १८७           | १८-    | १९ अल्पबहुत्व इंस अल्पबहुत्व विधि से | स्थितिबन्ध                                                                                                        |
| २१३           | २४     | हो जाता है। अब                       | हो जाता है, यह उनत कथन का तात्पर्य है। इस प्रकार<br>इस स्थान पर समस्त कर्मों का स्थिति-बन्य ययाक्रम               |
|               |        |                                      | इस स्थान पर समस्त कमा का तत्वात वाच पराज्या संस्थातवर्ष प्रमाण हो गया । अब                                        |
|               |        | c c                                  | संस्थातवध प्रमाण हा गया । जय<br>स्थितिकाण्डक पृथक्त के जाने पर                                                    |
| २१३           | २५     | स्थितिकाण्डकों के जाने पर            | स्थातकाण्डक पृथमत्व में जान पर<br>जहाकमं संखेज्जगुणहाणीए                                                          |
| 784           | ९-१    | ० जहाकममसंखेज्जगुणहाणीए (१)          | विधित्तम् यत्रकार्त्वैत्रिधाराद                                                                                   |

| पृष्ठ       | पंचित       | <b>अशुद्ध</b> ्                                                | शुद्ध                                                                                                                            |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>२</b> १५ | २५          | असं <b>स्यातगुणहानि</b>                                        | संस्थातगुणहानि                                                                                                                   |
|             |             | प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार                                       | प्रतिबद्ध है। संकामण-प्रस्थापक के पूर्वबद्ध कर्म कैसे<br>अनुभाग में प्रवृत होते हैं। इस प्रकार                                   |
| 258         | चरम पं      | क्ति समस्त द्रव्य के अनंतर्वे                                  | समस्त द्रव्य के अनुभाग के अनन्तर्वे                                                                                              |
|             |             | अब जिसने एक आवलिप्रमाण                                         | अब जिसने अन्तरकरण सम्पंन्न करने के बाद एक                                                                                        |
| ***         | 10          | जब वित्तव दुन जानालनाव                                         | आविल प्रमाण                                                                                                                      |
| २२५         | २१          | है । द्वितीय स्थित                                             | है। सामान्य से वह अवशिष्ट प्रथम स्थित भी अन्त-<br>मुंहूर्त प्रमाण ही होने से वह यहाँ अन्तर्मुहूर्त कही गयी<br>है। द्वितीय स्थिति |
| २२८         | १७          | निर्जरित हुई और नहीं निर्जरित हुई                              | संक्रान्त हुई अथवा सक्रान्त नहीं हुई                                                                                             |
| २३५         | १५          | <b>आया है, क्योंकि</b>                                         | आया है, अथवा वह अनुक्त के समुच्चय के लिए आया                                                                                     |
|             |             | •                                                              | है, स्योंकि                                                                                                                      |
| २६४         | २२          | उनका संक्रमद्रव्य                                              | उनका गुणसंक्रमद्रव्य                                                                                                             |
| २७०         | २०          | संक्रम में अल्पबहुत्व                                          | संक्रम में स्वस्थान अल्पबहुत्व                                                                                                   |
| २७४         | १६          | तीसरी गाया अनुभाग                                              | तीसरी भाष्यगाथा प्रतिसमय अनुभाग                                                                                                  |
| २७८         | १७          | दो तीन                                                         | दो त्रिभाग                                                                                                                       |
| २९४         | 20-58       | छोड़कर ऊपर                                                     | छोड़कर तथा ऊपर                                                                                                                   |
| २९५         | १८-२ः       | र नोट-मूल चूर्णिसूत्र के अर्थ को § ३                           | ६१ के बाद पढ़ना है।                                                                                                              |
|             |             | जितनी स्थिति                                                   | जितने अनुभाग                                                                                                                     |
| ३१०         | २८          | प्रकृति का उत्कर्षण                                            | प्रकृति का अनुभाग उत्कर्षण                                                                                                       |
|             | ३४          | अनुसार प्ररूपणा                                                | अनुसार अर्थ-प्ररूपणा                                                                                                             |
| ३२३         | १८-१९       | अर्थात् मूल से लेकर                                            | मूल तक                                                                                                                           |
|             |             | हीन अनुभाग के                                                  | हीन अनुभाग स्पर्धक के                                                                                                            |
| 323         | <b>44-4</b> | रिडोले के खम्भे और रस्सी अन्त-                                 | हिण्डोले के स्तम्भ और रस्सी के अन्तराल में त्रिकोण                                                                               |
|             |             | राल में त्रिकोण होकर कर्णरेखा<br>के आकाररूप से दिखाई देते हैं। | होकर कर्णाकार रूप से दिखता है।                                                                                                   |
| ३२३         | ३५          | वहाँ से लेकर क्रोघादि                                          | वहाँ से लेकर काण्डकघातद्वारा क्रोघादि                                                                                            |
| ३२८         | 30          | लोभ का अनुभागसत्कर्म                                           | मान का अनुभागसत्कर्म                                                                                                             |
| 358         | चरम पं      | नित पहली                                                       | पहले स्पर्धंक की                                                                                                                 |
| ३३५         | १०          | अणंता भागा अणंताभागा                                           | वणंता भागा वणेतभागा                                                                                                              |
| ३३६         | २७          | अविशेष                                                         | अवशेप                                                                                                                            |
| ३३७         | २५          | दो भाग                                                         | द्वितीय भाग                                                                                                                      |
| थहह         | २६          | दो भाग                                                         | द्वितीय भाग .                                                                                                                    |
| ३३७         |             | दो भाग अधिक                                                    | द्वितीय भाग अधिक                                                                                                                 |
| ३३७         | •           | तीन                                                            | तृतीय                                                                                                                            |
| ३३७         |             | चार                                                            | चतुर्थं ,                                                                                                                        |
| ३३८         | १७          | संख्यातभाग                                                     | संख्यातवें भाग                                                                                                                   |

| पृष्ठ             | पंक्ति | <b>अ</b> शुद्ध              | গুৱ                               |
|-------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 336               | २१     | असंख्यातासंख्यात भाग        | <b>असंस्थाता संस्थात</b> र्वे भाग |
| 380               | ३०     | निजरा                       | संक्रमण                           |
| १४३               | 38     | ६६८०                        | १६८०                              |
| 388               | ø      | वगगाभागहारमेत्तं            | वमाणा भागहारमेतं                  |
| , <del>3</del> 88 | २२     | २१/१०५                      | १०५                               |
| ३४७               | १८     | एक गुणहानि                  | एक प्रदेशगुणहानि-                 |
| ३४८               | १७     | जानना चाहिए।                | जानना चाहिए। वह कैसे-             |
| ३४९               | २६     | एक गुणहानिस्थानान्तर के     | एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर के     |
| ३४९               | 30     | वर्गणाएँ निक्षिप्त          | वर्गणा में निक्षिप्त              |
| ३५१               | 38     | पुनः द्वितीय                | पुनः पूर्वोक्त द्वितीय            |
| ३५४               | , 3 8  | भागहोन है, किन्तु           | भागहीन नहीं है, किन्तु            |
| ३५७               | २२     | उदय एक स्थानीय रूप से उनमें | चदय में एक स्थानीय रूप से         |
| ३५८               | 30     | के असंख्यातवें              | के स्पर्धकों के असंख्यातवें       |
| ३९६               | २      | वृद्ध १५९                   | पुष्ठ १२९                         |
| ४०१               | २८     | पृष्ठ ३४३                   | वृष्ठ ३४२                         |

| पृष्ठ | पंक्ति | अशुद्ध                                 | <b>গু</b> ৱ                            |
|-------|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| ঁ হ   | 36     | यया समय                                | यथा आगम                                |
| Ę     | 38     | संख्यातगुणा होता है।                   | संख्यातगुणाहीन होता है।                |
| ₹     | 38     | सत्कर्म के                             | काण्डक के                              |
| ११    | 33     | सतः                                    | × .                                    |
| ११    | ३४     | <b>अनन्त महे जाते हैं</b>              | बन्तर कहे जाते हैं                     |
| १५    | २०     | <b>अनन्त</b>                           | अन्तर                                  |
| १५    | २४     | अन्तिम अन्तर कृष्टि                    | अन्तिम कृष्टि ,                        |
| १७    | २५     | प्रथम कृष्टि का                        | प्रथम संग्रह कृष्टि का                 |
| २५    | २५     | गोपुच्छाओं                             | स्पर्धकों                              |
| २६    | २४     | कुष्टियों को निष्पादित                 | कृष्टियों को द्वितीय समय में निष्पादित |
| २७    | ३३     | पूर्वं और अपूर्वं कृष्टियों की अपेक्षा | पूर्वानुपूर्वी की अपेक्षा              |
| ५६    | २१     | रहने है तक                             | रहने तक                                |
| ७४    | २५     | द्रव्य कुछ                             | द्रव्य का कुछ                          |
| 60    | २१     | प्रयम संग्रह                           | प्रथम अथवा द्वितीय संग्रह              |
| ९७    | २७     | चढ़ा हुमा जीव                          | चढ़े हुए जीव के                        |

| पृष्ठ      | पंक्ति | <b>अशु</b> द्ध                                              | शुद्ध                                                                                                                        |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १०३        | २४     | क्योंकि गोपुच्छाविशेषों का                                  | क्योंकि उतरे हुए अध्वान प्रमाण ही गोपुच्छाविशेषोंका                                                                          |
| १०९        | २४     | वेदक अवस्थित                                                | वेंदक होकर अवस्थित                                                                                                           |
| १०९        | ३४     | अश्वकरणकाल                                                  | <b>अ</b> श्वकर्णकरणकाल                                                                                                       |
| १११        | १८     | शंक                                                         | शंका                                                                                                                         |
| ११२        | 38     | अधिक है उससे नपुंसकवेद का                                   | अधिक है उससे स्त्रीवेद का क्षपणाकाल विशेषाधिक है। उससे नपुंसकवेद का                                                          |
| ११३        | २६     | प्रदेशों तथा                                                | ×                                                                                                                            |
| १३६        |        | भागता                                                       | असाता                                                                                                                        |
|            |        | अभनीय                                                       | अभजनीय                                                                                                                       |
|            |        | <ul><li>का परमाणु इस क्षपक के उदय</li></ul>                 | के परमाणु (कुछ परमाणु हो) इस क्षपक के उदय में                                                                                |
|            |        | में सक्षुब्घ होता है,                                       | संक्षुट्य होते हैं तो भी वह भववद्ध निश्चय से उदय में<br>संक्षुट्य होता है, (अर्थात् वह भववद्ध उदय में आया,<br>ऐसा कहलाता है) |
| १५५        | १९     | उच्चारणा करके दूसरी भाष्यगाथा                               | उच्चारणा नहीं करके दूसरी भाष्यगाया के अर्थ-                                                                                  |
|            |        | के संबंध से                                                 | सम्बन्ध से                                                                                                                   |
| १५७        | २६     | उच्चारणा करके उसके अर्थ की दूसरी                            | उच्चारणा नहीं करके उसके अर्थ की ही दूसरी                                                                                     |
| १६०        | ३६     | विशेषों में होते                                            | विशेषों में कियत्संख्यक (कतने) होते                                                                                          |
| १६३        |        | शेप असंस्थात                                                | शेष उत्कृष्टतः असंख्यात                                                                                                      |
| १६४        | २७     | जो प्रदेशपुंज                                               | जो शेष प्रदेशपुंज                                                                                                            |
| १७१        | २१     | स्थिति में शेप                                              | समय में शेष                                                                                                                  |
| १७५        | ३४     | सामान्य स्थिति नहीं पायी जाती                               | समयप्रबद्धशेष नहीं पाया जाता                                                                                                 |
| <i>१७८</i> | ३१-३:  | २ इससे आगे जिस क्रम से वे स्थितियाँ<br>बढ़ी हैं उसी क्रम से | · <b>x</b>                                                                                                                   |
| १७८        | इन     | वहाँ असंख्यात                                               | वहां से बागे असंस्थात                                                                                                        |
| १८४        | ३१     | भाष्यगाथा की                                                | भाष्यगाथा के अवयवों के अर्थों की                                                                                             |
| १८४        | ३३     | भागप्रमाण अन्तर                                             | भागप्रमाण वत्कृष्ट अन्तर                                                                                                     |
| १८५        | १८     | जानने चाहिए                                                 | जानने चाहिए, ऐसा सूत्र के अर्थ का सम्बन्त है।                                                                                |
| १८५        | २३     | समयप्रवद्धशेष नियम से                                       | समयप्रबद्धशेष और भवबद्धशेष नियम से                                                                                           |
| १८६        | ३१     | स्थितियों का                                                | स्थिति का                                                                                                                    |
| १८८        | २८     | समयप्रबद्धों के                                             | समयप्रबद्धशेषों के                                                                                                           |
| १९३        | २३     | निर्लेपन स्थानों                                            | समयप्रबद्धों                                                                                                                 |
|            |        | ६ प्रत्येक अतीत                                             | प्रत्येक के अतीत                                                                                                             |
|            |        | ४ आचार्य व्याख्यान करते हैं।                                | न्यास्यानाचार्यं कहते हैं।                                                                                                   |
| २००        | ३५     | अल्पबहुत्व का                                               | स्तोकत्व का                                                                                                                  |
| २०४        | २४     | सामान्य और असामान्य दोनों<br>स्थितियाँ                      | समयप्रबद्धशेष एवं भवबद्धशेष                                                                                                  |

|             |      |                                    | 101                                                                                                                |
|-------------|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पृष्ठ       | पंचि | त अशुद्ध                           | શુદ્ધ ,                                                                                                            |
| २०७         | १ २२ | समाधान—इसी सूत्र से जाना जा<br>है। | ता समाघान—इसी सूत्र से जाना जाता है। और सूत्र<br>अन्यथा नहीं होता; क्योंकि सूत्र के अन्यथात्व का<br>विप्रतिपेध है। |
| २११         | ३३   | जाते हैं                           | जार्येंगे                                                                                                          |
| २१२         | २६   | •                                  | समयप्रबद्ध की कर्मेस्थिति के                                                                                       |
| <b>२</b> १२ | ४६   |                                    | भी नियम से तत्त्रायोग्य                                                                                            |
| २१४         | २९   | अधिक पूर्व में                     | अधिक काल वाले निर्लेपन स्थान में पूर्व में                                                                         |
| २१४         | 38   |                                    | कि समस्त निर्लेपन स्थानों में पूर्व में                                                                            |
| २१५         | १९   | हए हैं एक साथ                      | हुए हैं ऐसे अनन्त हैं; एक साथ                                                                                      |
| २१७         | ११   | <b>उदयद्</b> ठदी                   | चदयद्ठिदी [ंचदयाविल]                                                                                               |
| २१७         | २८   | <b>उदयस्थिति</b>                   | <b>उदयाविल</b>                                                                                                     |
| २१८         | २७   | निलेंपन काल है वह                  | निर्लेपन काल है वह अनुसमयनिर्लेपनकाल कहलाता                                                                        |
|             |      |                                    | है। वह                                                                                                             |
| २२२         | 38   | <b>हिगुणवृद्धिरू</b> प             | ×                                                                                                                  |
| २२६         | १७   | ि गुणवृद्धि<br>वि गुणवृद्धि        | <b>दिगुणहानि</b>                                                                                                   |
| २३३         | १२   | भणुसिद्धीदो                        | अणुत्तसिद्धीदो , , , , ,                                                                                           |
| २३५         | १४   | महा प्रमाण                         | माह प्रमाण                                                                                                         |
| २३६         | २१   | तीनों ही अघाति कर्मी का            | तीन अधातिया कर्मी का तथा तीन शेष धाति कर्मी का                                                                     |
| २३७         | २०   | § ५९६                              | § 490                                                                                                              |
| २३७         | ३०   | परिभाषाह्य प्ररूपणा                | परिभाषा के अर्थ की प्ररूपणा 🚬 🔒 🥫                                                                                  |
| २३९         | 90   | काल तक                             | काल प्रमाण                                                                                                         |
| २३९         | २१   | रखने वाला संज्वलन                  | रखने वाला अनुभागकाण्डकघात संज्वलन 🛒 🦫                                                                              |
| २३९         | 38   | अनुभाग की अपवर्तना                 | अनुभाग की अनुसमय अपवर्तना ,                                                                                        |
| २४०         | १६   | होती है ।                          | होती है उससे उसी समय बच्यमान उत्कृष्ट कृष्टि                                                                       |
|             |      | , t                                | अनन्तगुणी हीन होती है।                                                                                             |
| २४२         | १५   | सम्भव है।                          | असम्भव है।                                                                                                         |
| २४५         | ३२   | प्रदेश के अग्रभाग                  | प्रदेश समूह                                                                                                        |
| २४६         | २४   | क्योंकि प्रथम                      | क्योंकि चारों प्रथम                                                                                                |
| २५१         | २२   | स्यानरूप                           | अव्वानरूप                                                                                                          |
|             |      | 71.41                              | नहीं प्राप्त होने तक                                                                                               |
| २५७         | 25   |                                    | असंख्यातासंख्यात<br>                                                                                               |
|             |      | असंख्यात                           | बनन्त<br>द्वितीय समय मे                                                                                            |
|             |      | प्रथम समय में                      | इस स्थान                                                                                                           |
|             |      | रस स्यान                           | जीव                                                                                                                |
|             |      | जीद<br>क्या सम्में कोश की दिलीय    | णाय<br>पुनः क्रोघ की ढिवीय संग्रह कृष्टि ये प्रथम संग्रह                                                           |
| २७८         |      | 9                                  | मुनः भाव यम छिपाय तत्रहङ्गाण्य गत्रया पत्रह्<br>कृष्टिका                                                           |
|             |      | DAR Suc M                          | \$11-4 1/I                                                                                                         |

| पृष्ठ       | पंक्ति | अशुद्ध                       | शुद्ध                                          |
|-------------|--------|------------------------------|------------------------------------------------|
| २८०         | १९     | आगे जैसा                     | स्थितिबन्घ क्रम से हीन होता हुआ इस समय ३ वर्षो |
|             |        |                              | से क्यर जैसा                                   |
| २८०         | २५     | तीन भाग                      | विभाग                                          |
| २८७         | ३१     | तब इन                        | तव तीन                                         |
| २९७         | २६     | शंका                         | ×                                              |
| २९७         | २८     | अनन्तगुणीहीन                 | अनन्तगुणी                                      |
| २९८         | १२     | संछुद्धमाणस्स                | संछुद्धे माणस्स                                |
| 296         | २४     | द्रव्य को संज्वलन            | द्रव्य को क्रोव-संज्वलन                        |
| २९८         | 38     | क्रोच में संक्रमित होने वाली | क्रोत्र के मान में संक्रमित होने पर मान की     |
| 300         | १६     | अन्तर कृष्टियाँ              | अन्तर कृष्टियों के                             |
| ३०२         | १६     | असंख्यातवें भाग              | असंख्यात बहुभाग                                |
| ३०२         | २२     | द्वारा एक                    | हारा खंडित करने पर लब्ब एक                     |
| ३०२         | २७     | बादरसूक्ष्मसाम्परायिक        | बादर साम्परायिक                                |
| ३०२         | २८     | संख्यातगुणाहोन               | असंख्यातगुणाहीन                                |
| ३०५         | १८     | असंख्यातभाग                  | मसंख्यातर्वे भाग                               |
| <b>७०</b> ६ | २१     | होन है।                      | है ।                                           |
| ७० ६        | २७     | के अन्तिम समय तक विना        | कृष्टिकारक के प्रथम समय से लेकर चरम समयवर्ती   |
|             |        |                              | बादरसाम्परायिक होने तक बिना                    |
| ३१३         | ३३     | ससं <del>ख्</del> यातगुणा    | असं <b>ख्यातगुणाही</b> न                       |
| ३१५         | ३१     | उक्लेदि दो'                  | उक्खेंदिदों'                                   |
| ३२२         | २०     | असं <b>ख्यातरूपों</b>        | सं <del>ख</del> ्यातरूपों                      |
| ३२३         | १९     | <b>असं</b> ख्यातवें          | संख्यातवें                                     |
| ३२४         | ३३     | अन्तर .                      | अनन्तर                                         |
| ३२६         | १८     | अनन्तर                       | अन्तर                                          |
| ३२८-        | १९ ३४  | क्योंकि प्रवृत्त             | क्योंकि गुणश्रेणि के प्रवृत्त                  |
| ३२९         | २०     | असंख्यातवें भाग में          | असंख्यात बहुभाग को                             |
| ३२९         | २४     | अंतिमस्थिति काण्डक           | द्विचरमस्यिति काण्डक                           |

| पृष्ठ | पंक्ति         | अशुद्ध                | शुद्ध                       |
|-------|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| १     | 6              | सोडसमो                | पण्णारसमो                   |
| 8     | ११             | -मणुगंतव्या           | -मणुगंतव्वा                 |
| Ę     | १              | लोभस्य                | लोगस्स                      |
| હ     | ११             | चरमसमवबादरसांवराइओ    | चरमसमयवादरसांपराइओ          |
| 9     | २७             | प्रदेशपुंज के         | प्रदेशपुंज को               |
| ۷     | ४              | हेट्टिमो              | हेट्टिमो                    |
| 6     | 9              | पढमवसमय               | पढमसमय                      |
| C     | १७             | कृष्टियो कां          | कृष्टियों का                |
| ९     | ¥              | सह्तप्पह्वणा          | सरूवपरूवणा                  |
| 9     | 6              | ठिदिखडय               | ठिदिखंडय                    |
| १०    |                | माकड्डियूण            | दव्वमोकड्डियूण              |
| ११    |                | णिक्खव-               | णिविखव-                     |
| ११    |                | अनिस्थापनावलि         | <b>अतिस्थापनाव</b> लि       |
| ११    |                |                       | श्रीणिपरूपणा                |
| ११    |                | पल्यापम               | पल्योपम                     |
| १२    |                | ৰি                    | वि                          |
| १३    |                | निजरा                 | निर्जरा                     |
| १३    |                | अथ-मुख से             | अर्थमुख से                  |
| १३    |                | पुवाक्त               | पूर्वोक्त                   |
| 87    |                | परिणमिदे              | परिणामिदे<br>परिणमा देने पर |
| 8,    |                | परिणमित होने पर       |                             |
| १     | _              | ? परिणामिदे प्रे॰ का॰ | ×<br>णिद्देसदंसणादो         |
| ` १   |                | जिद्देसदेसणादो        | (१५७) 🕸 चरिमो य             |
| २     | ० १०           | क्ष चरिमो य           | गवेसणहुं                    |
| २     | १ १५           | गवेसणह                | दोसाणुवलंभाद <u>ो</u>       |
| २     | २ १०           |                       | अधेत्ययं                    |
| ঽ     | २ ११           |                       | देसघादि-                    |
| २     | ( <del>3</del> | देसघादि,              | वुत्तं                      |
| २     | 3 3            | वुत्त                 | लद्धिकम्मंसत्तं             |
| 3     | • •            | लिंद्रकम्मसत्त        | मदिआवरणादि                  |
|       | , -            | भदिआवरणदि             | भयणिज्जसरूवेणेदस्स          |
|       | १४ १९          |                       | सामण्णं                     |
|       | • •            | र सामाणं              | समारोहणासंभवो               |
|       | • •            | २ समाराहोणासंभवो      | सुगमं                       |
|       | • •            | २ सुगम<br>३ संपत्ते   | • संपत्तो                   |
|       | •              |                       | ' एकट्ठी के                 |
| ,     | २७ १           | ९ एक ही               | -                           |

| पृष्ठ     | पंक्ति   | अशुद्ध                    | शुद्ध                                                |
|-----------|----------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| २८        | २१       | जाति                      | जाती                                                 |
| २९        | ११       | देसाभासयं                 | देसामासयं                                            |
| 38        | 9        | परिणामप्पइय               | परिणामप्पच्चइय                                       |
| ३२        | ø        | देसाभासय                  | देसामासय                                             |
| ३२        | २२       | देखो                      | देखी                                                 |
| ३३        | Ę        | पंचण्हमंत्तराइयाणं        | पंचण्हमंतराइयाणं                                     |
| ३४        | 6        | देसघादि                   | देसघादि                                              |
| ३५        | ११       | पयाद                      | पयद                                                  |
| 38        | Ę        | कम्माण                    | कम्माणं .                                            |
| Я́́́́     | ३५       | सग्रहकू ष्टि              | संग्रहकृष्टि                                         |
| <b>88</b> | 8        | वेदेंते                   | वेदेंतो                                              |
| ጸጸ        | Ę        | किट्टिए .                 | किट्टीए                                              |
| ४६        | १२       | रसमि ति ।                 | - रसमित्ति ।                                         |
| ४७        | ११       | चरिमकिट्टि                | चरिमिकिट्टिं                                         |
| ४७        | २४       | क्षपणा                    | संक्रमण                                              |
| ४८        | 80       | खवेदिज्जंति               | खवेज्जंत <u>ि</u>                                    |
| ५०        | २०       | नया                       | ×                                                    |
| ५२        | 3        | हादि                      | होदि ,                                               |
| 47        | 9        | सुगम                      | सुगमं                                                |
| 48        | 8        | ए भणिदे                   | एवं भणिदे                                            |
| 48        | १५       | भासागाहाण                 | भासगाहाण                                             |
| 49        | Ę        | ण,                        | ण                                                    |
| 48        | १०       | अणभागेसु                  | अणुभागेसु                                            |
| 48        | २०       | संभव नहीं है। उस काल में  | संभव नहीं है । इस कारण से ''ण सब्वेसु ठिदिविसेसेसु'' |
| _         |          | •                         | ऐसा कहा गया है।                                      |
| Ę٥<br>د ٥ | 4        | मिज्जिम                   | मज्झिम                                               |
| Ęγ        | 9        | णियमो                     | णियमा                                                |
| ६५        | <b>ą</b> | पच्छासुत्तं               | पु <del>ष</del> ्ठासुत्तं                            |
| ६७        | २५       | न्या अनन्तर               | क्या अनन्त                                           |
| ६८        | Ę        | सुगम                      | सुगमं                                                |
| ६९<br>६९  | <b>१</b> | किट्टीवेगिम               | किट्टीवेदगम्मि                                       |
| 90        |          |                           | यह जानना चाहिए कि                                    |
| ७१        |          | किट्टी कम्मंसिग<br>वद्ढीए | किट्टी <b>कम्मंसिग</b>                               |
| ७२        |          | पढ्ढाए<br>संकमगे          | वहुीए                                                |
| 50        | 6        | सत्तमा                    | संकामगे                                              |
| ८२        |          | चदी <sup>3</sup> दि       | सत्तमी<br>                                           |
| 68        |          | उद्दीष्णा                 | <b>उदोरेदि</b>                                       |
|           | -        | 4                         | च <b>दिणा</b>                                        |

## शुद्धिपत्र ]

| शुद्धिपत्र 1                                 |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध                          | <b>बुढ</b>                             |
| ८५ २ संकमेदि                                 | संकमदि                                 |
| 39                                           | तेयपा                                  |
| -C                                           | परिणमती                                |
|                                              | समयूणाए                                |
| SCCorre                                      | वेदिज्जमाणिगा                          |
| 220-                                         | पूर्ववेदित                             |
| ९२ १४ पूर्ववेदित्                            | दुसमयूण                                |
| ९३ २ दुसभयूण                                 | जाने<br>जाने                           |
| ९७ २२ जान                                    | एवमेत्तिएण                             |
| ९८ ९ एवमेतिएण                                | पुव्यिल्ल                              |
| १०३ ११ तुब्बिल्ल                             | सुत्तमाह—                              |
| ११२ १० सुतमाह—                               | पढमहिदीए                               |
| ११२ १४ पढमट्टिदीए                            | स्रवेमाणस्स                            |
| ११३ ७ खवेमाणस्य                              | ×                                      |
| ११५ २ कुदो                                   | . § २७६ कुदो ? एत्तो                   |
| ११५ ३ ६ २७६ एती                              | अणुसमयमोवट्टिज्जमाण                    |
| ११९ ३ अणुसमयमोवट्ठि <sup>ज्जमाण</sup>        | हु <del>वक</del> बिदियसमये             |
| १२० १२ हक्कबिदियसमये                         | हुन्तावायन्यः<br>संपर्हि               |
| १२३ १ सपिह                                   | सपाह<br>कम्मोदर्य                      |
| १२६ ६ कम्मोदय                                | कान्माद्य<br>ज्ञानवैराग्यातिशय-        |
| १३३ २ ज्ञानवराग्यातिशय-                      |                                        |
|                                              | भी                                     |
| 2                                            | परिसमाप्ति में                         |
|                                              | दुःगममणिवुण                            |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •      | संबंधेणेव                              |
| C Committee                                  | णिक्खिनगणो                             |
|                                              | दिस्समाण                               |
|                                              | क्वाड                                  |
| १५४ ५ कवाउ                                   | मुवसंहरेमाणो                           |
| १५९ ११ मवसंहरेमाणो<br>१६० २९ समय में लोकपूरण | समय में अन्तर अर्घात् लोकपूरण          |
| २८ । जान्यप्रेट सर्च ।                       | होदि ।                                 |
| ० ५ व व्यक्त स्थापन                          | § ३८३ यह सूत्र गतार्थ है । अब कृष्टिगत |
| ीविपत्य                                      | शीलानामेकाघिपत्य                       |
|                                              | काल के                                 |
| १८५ २३ पद के                                 | मनोज्ञा                                |
| १९३ ३ मनोज्ञां<br>१९४ ११ तत्सह्यो            | तत्सदृशो                               |
| १९४ ११ तत्सह्या                              | •                                      |
|                                              | •                                      |